त्रकागक नोकुलदास धूत नवयुग साहित्य सदम, इन्द्रौर ।

> हूसरी बार : १६४७ मूल्य साहे तीन रुपए

> > मुद्रक श्रमरचंद्र राजहंस प्रेस, दिक्सी, ३६-४७।

पूजनीया स्वर्गीय जीजी को जिसकी गोद में मैंने श्रहिंसा का दूध पिया

# दूसरे संस्करण के लिए

एक देढ़ साल में 'साधना के पथ पर' के दूसरे संस्करण की जकरत पड़ गई व कई मित्रों तथा पत्रों ने इसे पसंद किया—यह देखकर सुके खुशी होना स्वाभाविक है। तुलसीदासजी ने कहा है--'निज कवित्त केहि लाग न नीका।' परन्तु मेरी हालत उल्टी है। जब तक कोई दुसरा न सराहे. ग्रुके अपना लेख व काम 'फीका' ही लगता है। शायद यह अपनी ब्रुटियां अधिक देखने की वृत्ति का परियाम हो। अस्तु। 'साधना के पथ पर' को देखकर कुछ मित्रों ने सुमाया कि पुस्तक एकांगी हो गई है सिर्फ एक ही विषय के संस्मरण इसमें आये हैं।मेरा जीवन विविध रहा है-अतः विविध चेन्नों के अनुमव भी श्राजायं ती अच्छा। मुक्ते भी उन्हें लिखने का लोभ हो रहा है। मैं अपने जीवन को . विविध चेत्रों से समेट रहा हूं। फिर भी सुबह से रात तक दम सारने की फुरसत नहीं रहती। इमेशा सन मे यही रहता है कि जल्दी मे यह श्रच्छा नहीं हो सका; हुंबढी में इधर ज्यादा ध्यान न दिया जा सका। श्रतः कह नहीं सकता कि ये श्रनुसव कवतक जिले जा सकेंगे। किन्त हाथ में बिये एक दो कार्यों को पूरा करते ही इन्हें लिखने का विचार कर रहा हूं। उन्हें इस पुस्तक का दूसरा भाग सममना चाहिए।

में अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि मनुष्य कितना ज्यादा व कितना बदा काम करता है, यह उतने महत्त्व की बात नहीं हैं जितनी यह कि वह किस नीयत से व किस विधि से करता है। फल की नाप कर्चा की भावना से होनी चाहिए, न कि कार्य के विस्तार से। मुक्ते अपने मंन्मरण इसी दृष्टि में पाठकों के सामने रखने योग्य मालूम होते हैं कि
मेंने अपने जीवन में भावना-छुद्धि व साधना-छुद्धि का मनसे ज्यादा
जयात रखा है। हम किसी भा चेत्र में काम करें—अपना जीवन हमें एक
'साधना' ही मानना चाहिए। क्यों कि जैसी हमारी साधना होगी वैसी ही
सिद्धि की हम आशा रख सकते हैं। हम जीवन को गलत रास्ते पर के
जायं व अपने कार्यों में सही परिणाम की आशा रखें तो यह मूर्जंता ही
हो सकती है। इस 'साधना के पथ पर' चतते हुए मनुष्य को अनेक खट्टेमीठे-कड्डवे अनुमव होते हैं। वे उसके तथा जगत के लिए भी उपयोगी
होते हैं, यदि वे साधक की नम्नता में देखे-परखे व पेश किये गए हों।
इन अनुभवों को पाठक इसी दृष्टि से देखने व इनसे लाभ उठाने की
कृपा करें। मैने तो इन्हें भरसक तटस्थ भाव से ही लिखा है।

दूसरे संस्करण में यत्र-तत्र सशोधन किये हैं। जिल-जिल मित्रों ने इन्हें पसंद किया है, व जिन्होंने सुक्ताव दिये हैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद।

मांह्ला-शिला-सदन, गांधी श्राश्रम, हटुं ही स्वतन्त्रता-दिवस (१४ श्रगस्त १६४७)

हरिभाऊ उपाध्याय

## पाठकों से

मैंने इन संस्मरकों का नाम रखा था-- 'अहिंसा के अनुभव'। भाई वैजनायजी महोदय' ने सुकाया—'साधना के पथ पर'। यह नाम मुक्ते पहले वाले से श्रन्छा लगा। परन्तु मूल प्रकरण लिखे गये हैं श्रिंसा के अनुभव-सम्बन्धी। श्रतः मैंने दोनों नाम मंजूर कर जिये। पहले नाम में मेरो निगाह पाठक पर. दुनिया पर थी; दूसरे में खुद अपने पर रहती है। 'साधमा के पथ पर' नाम सुमाने में भाई बैजनाथजी का क्या भाशय रहा होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मुक्ते उससे यह बोध मिला-मनुष्य को दुनिया की बनिस्वत अपनी तरफ ज्यादा देखना चाहिए। जब मैं अपनी तरफ देखता हं तो यह हाब्-मांस का प्रतला तो बेकार-सा लगता है: शरीर में ऐसा रोग घुस गया है कि न जीने का रहा. न मरने का। कमो भी मौत श्रा जाय तो मरने को तैयारी तो है: पर जीने का लोश श्रभी लगा ही हुआ है। इस जीर्य-शीर्य ढांचे का भी कुछ उपयोग मालूम होता रहता है। श्राखिर हम इस मरने-जीने के प्रश्न के संसद में पड़े हो क्यों ? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं होता है, इससे सहसा कोई बरा काम नहीं होता है तब तक मीत की भो इच्छा क्यों की जाय ? न मीत की चाहा जाय, न उससे डरा जाय। इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो प्रस का मन्दिर है। जोबात्मा इसी के द्वारा तो श्रवनी गति-मुक्ति साधता व साथ सकता है, तो फिर इसे इतना तुन्छ भी क्यों समका जाय ? जहां तक बने. इसे साफ-सुयरा. काम के खायक बनाये रखने का यत्न किया जाय । जिस दिन काल-परमात्मा इसे श्रनावश्यक समभे उस दिन इसे जहां-का-तहां रख दिया जाय । फिर संसार 'की भवाई यदि आज तक कुछ हुई है, तो वह भी इन ढांचों के हो द्वारा । श्रवः व्यष्टि श्रीर समृष्टि दोनों दृष्टियों से यह ढांचा नगर्य नहीं सममा जाना चाहिए । यह उस भ्रवस्था में जरूर चिन्ता, वृत्या व परित्याग के योग्य वन जाता है जब

१ इन्दौर राज्य के नेता. मेरे श्रभिक साथी।

इसके प्रसु को सुलाकर, समष्टि के प्रति श्रपने सम्बन्ध व कर्तंब्य को ताक पर रखकर, इसे स्वार्थ-सिद्धि, भोग-विलास, श्रामोद-प्रमोद, व दुराचार-श्रस्याचार का साधन बना लिया जाता है। मैं इस विषय में जागरूक व सावधान हूं, फिर यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, पर श्रभी बिलाकुल बेकार होने की श्रवस्था में भी नहीं पहुंचा है, श्रतः इसे टिकाये रखना द्वरा नहीं मालूम हो रहा है।

इस वांचे का विचार छोड दें व इसके निवासी, इसके मालिक, का विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि ये दो श्रवण नहीं रह जाते। 'साधना के पथ पर' यह ब्यप्टि-प्रधान, श्रपनी तरफ इशारा करने वाला, नाम रसा तो नया, व 'म्रिहिंसा के म्रानुभव' यह समष्टि-प्रधान, पाठकों को कुछ देने की इच्छा सचित करने वाला नाम रखा तो क्या. एक हो बात है। जीव कुछ-न-कुछ करता हो रहता है वह अपने मुझरूप को न भुजकर जो कुछ भी करता है व करेगा वह सब शुभ व जायज ही होगा । जीव जब यह भूज जाता है कि मैं विशुद्ध परमात्मा का एक ग्रंश हं. व इस जह देह के ढांचे में अपनेपन को खतम कर देता है। तभी वह घपने व समाज के लिए दूषित व भयंकर हो जाता है, तभी उसकी चिंता किया सब शोचनीय हो जातो है। श्रवः यदि सनुष्य श्रपने वांचे व उसके स्वामी-जीवात्मा-को इस पृथक्ता को समक्रकर शरीर की श्रपेश्वा सदैव भारमा की भावरयकता का ध्यान रखे. तो फिर उसको दृष्टि भ्रपनी श्रोर रही क्या व जगत् की श्रोर रही क्या, दोनों एक ही बात है। लेकिन यह जागृति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः मनुष्य को दूसरों को देने के चक्कर से पढ़ने की अपेका यही ज्यादा उचित है कि ख़द प्राप्त करता रहे, अपने-श्रापको साधता रहे। यदि जगत् को कुछ देने की इच्छा हो भी तो इसलिए कि जगत् से बहुत-कुछ लिया है, व लेते रहते हैं तो उसे देना अपना कर्तन्य है, कर्ज उतारना जरूरी है। इसबिए नहीं कि जगत् पर कोई श्रहसान करना है।

ये 'ब्रहिसा के अनुभव' इसी कर्तव्य-भावना या ऋण चुकाने की

वृत्ति से मुख्यतः लिखे गये हैं । यहां 'साघना' कहिये या 'श्रनुभव' दोनों का सम्बन्ध 'श्रहिंसा' से है। 'श्रहिंसा' ही इस प्रस्तक का विषय है। 'श्रहिंसा' का महत्त्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बिल्क सामाजिक प्रगति व विकास के साधन के रूप में भी है। श्रहिंसा की साधना से न्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, श्रीर समाज श्रहिंसा को अपनाकर न्यकियों व न्यक्ति-समृहो को सुख-शान्ति, उन्नति का श्रास्वासन देता है। श्रिष्टिंसा की उत्पत्ति ब्यक्ति के इस दर्शन में से हुई है कि ज्यष्टि-समष्टि का एक श्रंश है और समष्टि-रूप हो जाना ही उसकी अवस्था या परिगति है। श्रंग का श्रंगी के साथ सम्बन्ध श्रहिंसा का ही हो सकता है, हिंसा का नहीं। प्रकृति में हमें जो हिंसा दीखती है वह हमारा एकांगी, श्रभूरा, एक पहलू का, दर्शन है। जब हम प्रकृति के पारस्परिक निरोधी वर्लो पर निगाह रखते हैं तो 'हिंसा' प्रकृति का स्व-भाव मालूम होने सगता है. पर जब हम उनकी मूलमूत एकता-एक श्रात्म-तत्त्व-को देसते हैं तो उसमें 'श्रहिंसा' के दर्शन होते हैं। हिंसा कपरी व श्रहिंसा भीतरी वस्तु है। श्रहिंसा का मुख्य सम्बन्ध उद्देश्य, देतु, भावना से है; दस्य, बाह्य स्वरूप; परियास, फल से अधिक नहीं, यद्यपि बाहरी श्राचार व परिखास उपेन्नखीय नहीं है। कर्त्ता की दृष्टि से यद्यपि भावना ही प्रधान है, तथापि जगत् की दृष्टि से बाह्य परियाम श्रपना महस्व रखता ही है। श्रतः श्रहिंसाधर्मी को जहां श्रपना हेत श्रद, पवित्र रखना है तहां श्राचार भी श्रक्तिंसामय रखना है। यदि इस तथ्य को समक्तने में, इसकी श्रोर मुखातिब करने में यह पुस्तक कुछ काम दे सके तो मुक्ते वास्तव में खुशी होगी। सिद्धान्त-चर्चा की ऋपेहा व्यक्तियों के अनुमव कई बार मनुष्य के लिए अधिक विश्वासदानी होते हैं, इस दृष्टि से भी, सम्भव है, ये श्रनुभव उपयोगी हो सकें।

इस युग में महात्मा गांधी श्वहिंसा के सबसे बड़े प्रयोता है। राज-नैतिक जगत् में श्रहिंसा के प्रयोग व प्रवेश कराने में उनका नंबर दुनिया में शायद सबसे पहला है। इस सूर्य से कुछ किरयों पाकर मुफ्ते जो श्रानन्द व सर् माग्य प्राप्त हुआ है उसी में अपने पाउकों को भागी बनाने के विचार से ये कुछ प्रकरण जिले गये हैं। सीधे-सादे सरज स्वाभाविक ढंग से ही मैंने इन्हें जिल दिया है। साहित्यिक छटा के खोजी पाठकों को इससे निराशा हो तो आरचर्य नहीं। साहित्य में भी बनावटी श्रकार का युग अब जा रहा है। सहज स्वाभाविकता व सुन्दरता एक ही वस्तु के हो नाम हैं। सि में जो विचिन्नता, विज्ञचलता है वही तो सौन्दर्य है। यह हमें इसजिए रुचिकर व मनमोहक जगता है कि वह सि का सहज स्वभाव है। कता व सौन्दर्य भी थों अहिसा-माता की गोदके बाजक हैं। दोनों का जन्म सुकुमारता, सहजुतता से होता है, जो कि अहिंसा का मुख्य गुख है। जिसका हदय अहिंसामन, प्रमाय, रसमय, नहीं हो गया है वह कता व सौन्दर्य का प्रमी, जनक कैसे हो सकता है? विश्व के प्रति सहानुभूति, ममता व अन्त में आत्मीयता ही तो शहिसा का दूसरा नाम है। कता व सौन्दर्य हमें जहां पहुंचाना चाहते हैं वह यही तो दिन्य स्थान या स्थिति है। जो इस मर्भ को समसते हें ने इसकी सादगी व सहजता से, निराश होने के बद्की, सम्भव है कुछ प्रसन्न व सन्तुष्ट ही हों।

इन सीमित श्रनुभवों में मैंने पाठकों से श्रपना कोई परदा नहीं रखा है। मैं जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जीवन की मन्नता के सिद्धांत का हिमार्यंती हूं। जिस जगत् की मैं देन हूं उससे मेरा क्या परदा होना चाहिए ? हां, शिष्टता व सुरुचि का ध्यान तो रखना ही है, जगत् को श्रपनी श्ररलीजता व वीभस्सता से तो बचाना ही है। श्रपनी श्रुटियो व बुराइयों से जगत् को बचाकर उनका फल खुद ही सुगतना, व श्रपनी श्रच्छाइयों को सर्वदा जगत् के श्रवंण करना श्रहिंसा की वृच्चि है। इन श्रनुसवों को लिखने में इस वृक्ति का भी प्रभाव रहा है।

जी-कुछ हैं, जैसे भन्ने-बुरे अनुभव हुए हैं, वे ज्यों-के-त्यों पाठकों के अर्पना है। मेरी जिम्मेदारी इटी—पाठक अपनी जिम्मेदारी का हिसाब आप लगा लें।

<sup>-</sup>हरिमाक उपाध्याय

# विषय-सूची

| १. घारम                    | Ą          |
|----------------------------|------------|
| २. 'बंढ' या 'शरीफ' ?       | ६          |
|                            | 99         |
| ३. परिवर्तन                | 18         |
| ४. दुःखद घटना              | •          |
| ५. थोग का पाठ              | ₹9         |
| ६. घात्म-ग्रद्धि           | २४         |
| <b>७. ढांकनेवाला म</b> हीं | , ३३       |
| द. सांप व <b>मू</b> त      | ३७         |
| <b>१. सात्विक भोजन</b>     | 80         |
| १०. मातृ-हृदय              | 88         |
| ११. हृद्य-परिवर्तन         | 용목         |
| १२. धर्म की शोध            | <b>4</b> २ |
| १३. दौलवपुर में            | ২২         |
| १४. तुनक-मिज़ाजी           | ধ্য        |
| १४. ईश्वर की कृपा          | ६४         |
| १६. ईश्वर-विश्वास          | 90         |
| १७. 'मासव-मयूर''नवजीवन'    | 30         |
| १८. परीचा                  | 프 속        |
| १६. ज़ब्त के श्रवसर        | \$ 2       |
| २०. सिपाही की स्प्रिट      | 8 9        |
| २१. राजस्थान में           | 303        |
| २२. तत्काल फल              | ₹ 0 €      |
| २३. ऋहिंसा का मर्म         | 333        |
| २४. मजदरों में ऋहिंसा      | 992        |

#### : 17 :

| २४. मालिकों पर श्रसर             | १२६         |
|----------------------------------|-------------|
| २६. हृद्य-मं <b>थन</b>           | १६४         |
| २७. एक नई कसौटी                  | 180         |
| २८. कार्य-विस्तार                | 340         |
| २६, विजोलिया की समस्या           | 140         |
| ३०. बिजोलिया–समकौता              | १६६         |
| ३१. कांग्रेस में प्रवेश          | १७३         |
| ३२. स्मरणीय घटना                 | 308         |
| ३३. वहिष्कार                     | १म४         |
| ३४. एक दूसरा सस्याग्रह           | १८६         |
| ३४. बुलाइयों के बीच              | 788         |
| ३६. श्रहिंसा प्राणों का मोद नहीं | 185         |
| ३७. विजोत्तिया-सत्याग्रह         | २०२         |
| ६८. सत्याप्रह का भन्त            | २०६         |
| ३६' संयम का नमूना                | २११         |
| ४०, ईश्वरीय प्रकाश               | २२१         |
| ४१. चमा मंगवाना श्रहिंसा नहीं    | २२४         |
| ४२. श्रहिंसा की सूक्ष्मवा        | <b>₹</b> २७ |
| ४३. नकद घर्म                     | २३३         |
| ४४. दो चर्हिसा-धर्मी             | 283         |
| ४५. •गरीबों का सेवक              | 885         |
| ४६. ऋहिंसा की जीत                | 285         |
| ४७. रुपया बढ़ा ?                 | 242         |
| ४८. कष्ट के समय में              | 248         |
| ४१. पूर्वाहुति                   | <b>२६१</b>  |
| <b>४०. स्वस्ति-प</b> ाठ          | २६६         |

# साधना के पथ पर

#### श्रारम्भ

कई बार कई जगह मिन्नों ने कहा कि मैं अपने अनुभव लिख्ं। तब मेरा मन कहता—'क्या पिही व क्या पिहीका शोरवा'। पर एक बार कोटा-यात्रा में प्रिय ईश्वरताल ने सहज भाव से कहा—आप अपने जीवन-संस्मरण क्यों न लिखें ? मेरे मुंह से भी यों ही फट से निकल गया—'हां, लिख तो सकता हूं!' दूसरे ही दिन वे सुबह स्टेशन पर आ पहुंचे और ट्रेन के चलते-चलते कहा—'ती मुक्ते जो वादा किया था वह याद है न! मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपने जीवन-संस्मरण लिखें। मुक्ते निमित्त बनाकर ही लिखें।'

मैं तो उस पहली बातचीत को उसी समय भूल गया था। मैं कौन ऐसा बड़ा आदमी हूं, या कौन से ऐसे बड़े काम किये हैं, जो अपने संस्मरण तिख्ं। मेरे अनुभव भी न्या, व उनका मूल्य भी न्या ?

मैंने उनसे कहा—भाई मुक्ते बढ़ी हिचक है। अञ्बल तो मैं इस योग्य नहीं, दूसरे यह काम निकट है और संकट से खाली नहीं। इसमें ऐसी घटनाओं व ध्यक्तिगत सम्बन्धों का जिक्क लाजिमी होगा जिनमें खतरा है। उन्होंने कहा—तो सच बात क्यों न लिखी जाय? मैंने जवाब दिया—सभी सच तो, खासकर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता है और समय-असमय भी तो देखना होता है? निराशा व दुःख उनके बेहरे पर ऋलक रहा था। मुक्ते उनका भाव मानो यह कहता हुआ दिखाई दिया—सच कहने में यह हिचक क्यों? यह तो हिम्मत की कमी है। 'हिस्सत की कमी है' यह भाव मेरे मन में बड़ी देर तक घूमता रहा।

विदा होते-होते फिर उन्होंने कहा—'तो लिखेंगे न ?' गाड़ी चलने लगी थी। मैंने जवाब दिया—'तुम मुक्तते प्रश्न पूछो। मैं उत्तर लिखता रहुंगा। तुम्हें अच्छे लगें तो छुपा देना।'

क्या सचसूच सुक्तमें कोई विशेषता है. जो जीवन-संस्मरण जिल् ? श्राखिर संस्मरण कौन-से खिखं ? सुके श्रनसर यह श्रनुभव होता है कि में विलक्कत सोसता हुं, विशेषता तो दर-किनार, मुक्तमें कोई योग्यता भी नहीं। हां, कई बार यह भी श्रतुभव होता है कि कोई श्राक्य क चीज समामें है जरूत: जब में इस चीज को टटोलने लगता हूं तो 'स्नेह व सौजन्य' के सिवा कोई वात हाथ नहीं लगती। जब अपनी कमियों व कमलोरियों का विचार मन में घाता है तब भी 'स्नेह व सीवन्य' तो सामने से इटते ही नहीं। यह सुसे श्रहिंसा का ही प्रविरूप मालूम होता है। श्रहिंसा की भावना मुक्ते श्रपने खून में सनी हुई मालूम होती है। उसमें मुक्ते जरा भी परायेपन का श्रतमन नहीं होता। वापू में मेरी इतनी श्रासक्ति का यही मूल कारण लगता है। उनका सस्य सुके अपने सामने खड़ा दिखाई देता है, पर श्रहिंसा मुक्तसे लिपटी-चिपटी मालूम देवी है। अपने जीवन में मुक्ते अहिंसा के उत्तरोत्तर-कृष्ठ जान में व कृष्ठ धनजान में-विकास की एक रेखा दीखवी है। जिन घटनाओं में वह रेखा दीखती है, जो अनुभव उसके दार्थे-वार्थे होते गए हैं, जो आधास-प्रतिघात हुए हैं, उसके सिलसिले में जो निचोड़ व परियाम निकले हैं, वे सुक्ते जरूर ऐसे मालूम देते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लागों को लाभ व प्रेरणा मिल सकती है। तो उन्हें ही क्रम से क्यों न लिख दूं ? जो बात श्रचानक सुंह से निकल जाती है उसमें परमात्मा का कोई संकेत, हेतु होना चाहिए, नहीं तो क्यों भैंने एकाएक ईश्वरताल से 'हां' कह दिया ? श्राखिर बहुत धन-मयन के बाद यही ठीक समका कि श्रपने वे श्रनुभव, व संस्मरण पाठकों के सामने रख ही दूं। इनकी माला को गूं यने में मेरे जीवन की कुछ घटनाओं ने धागे का काम किया है। इससे पाठकों का कुछ उपकार हुआ तो इतने आत्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वर के दरबार में चमा मिलने की आशा रखता हूं।

इसके प्रथम १६ प्रकरमा १६४१ में लिखे गए थे। शेष १६४१ में लिखे गए हैं।

## 'बंड' या 'शरीफ' ?

त्रपने गांव' का खवाल जाता है<sub>|</sub> तो सबसे पहले कवीट (केंथ) के कंचे-कंचे साद याद श्राते हैं। कवीट खाने, कवीट से कवीट गिराने मे मैं एक नम्बर था। हमारा भौरासा कवीटों की इफरात से श्रासपास के गोर्बों में 'कवीटिया' कहलाता था। जब वचपन की तरफ निगाह दौडती है तो श्राश्चर्य होता है कि ४८ साल' निकल गए । जब इतनी उन्न का खयाल त्राता है तो मन बचपन की तरफ से हटकर बढ़ापे का चित्र देखने लगता है: चपलता उदासी की तरफ वह निकलती हैं। सीत का खयाल ढरावना तो नही लगता, कुछ-कुछ सुद्दावना ही लगता है, मगर कुछ छिपे-छिपे यह मान होने लगता है कि दिन थोडे रह गए और कुछ कर महीं सके। किन्तु भीतर से एक विश्वास की जहर उठती नजर श्राती है, कुछ करके ही मरना होगा। कुछ पूरा होकर ही रहेगा। बचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यह प्रेरणा उठती है कि सुक्ते कुछ करना है। कई बार ऐसा चतुमव होता है कि कोई मुक्ते घसीटे, बहाए ले जारहा है। मुक्ते उसकी दिशा का भान भी होने लगता है। जीजी' कहा करती थीं कि तेरे पिताजी को एक साधु ने श्राशीर्वाद दिया या कि तुम्हारे श्रन्का पुत्र होगा। पितानी निस्य प्रातः-स्मरण व स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते कई स्तोत्र मुक्ते याद हो गए थे।

१-भौरासा--जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्यः। २-जन्मतिथि-चैत्र बदी ७. संवत् १६४६, विक्रमी । ३-मेरी माता, जानकी देवी ।

उनका बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता था। जब कभी वे 'शिव-कवच' व 'राम-रचा' के स्ठोक का पाठ करते थे तो मुक्ते सचमुच ऐसा जान पड़ता था कि मेरे शत्रुक्षों का नाश हो रहा है श्रौर शक्कर या राम मेरी रचा कर रहे हैं। श्रब भी इन खोजो का मेरे मन पर बड़ा श्रसर होता है।

बचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में यह बात जमी बैठी है कि मेरे श्रंतिम दिन सिप्रा या नर्मदा के, विशेष कर नर्मदा के, किनारे बीतेंगे। नर्मदा से मुक्ते इतना श्राकष या मालूम होता है कि एक बार नर्मदा-तट पर घूमते हुए मैंने बेजनायजी से कहा था—जी चाहता है कि मैं मोटर से यहाँ उत्तर पद्ं श्रोर रहने लग जाऊं।

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल माई मश्रुवाला से मैंने कहा था कि मुक्ते उपनिषत्-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। मेरे श्रांतिम दिन इसी तरह बीतते मालूम होते हैं। मेरी प्रवृत्ति उसी तरफ है।

इन विचारों व भावनाओं के साथ मेरा बाल्य-जीवन बढ़ा बे-मेल मालूम होता है। गांव के लोगों ने मेरा माम 'बढ़ी बगड'' रख दिया था। मेरी शरारतो व साहसिक बातो से माता-पिता बहुत परेशान रहते थे।

साहसी ऐसा कि (१०-११ साल की उन्न में) श्रंधेरी रात में भी १२ बजे रात की श्रकेला घर श्राते नहीं ढरता था—(एक बार इसके लिए कुड़ बुज़गों ने भूत-सुदैल की भयावनी बाते कह-कहकर मुक्ते बहुत ढराया तब यह साहस कम हुआ) हठी ऐसा कि बहुत पिटने पर भी कई बार माता-पिता व बड़ो की बात नहीं मानता था । एक बार बहुत पानी बरसा नदी-नाले सब पूर। घर से बाहर निकलने की गुंजायश नहीं । मैंने बस्ता लिया श्रीर मदरसे जाने लगा । मां ने कहा, इतना पानी बरसा है कि मदरसे जाने का रास्ता नहीं । रास्ते में बहु जायगा ।

१-मेरा श्रसली नाम बद्रीनारायण या वद्रीनाथ था। 'बयर्ड' कहते हैं मालवी बोली में शरारती की !

श्रीर मदरसा तो खुल भी नहीं सकता। मैंने हठ ठान ली कि नहीं, मैं तो जार्ज गा। माता-पिता दोनों हाथ पकद के खींचने लगे—मैं पछाड़ खाने लगा। मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगा दी व ताला जह दिया। मैं एक पत्थर लेकर लपका व बहे जोर से ताले पर मारने लगा। श्रवतो पिताजी से न रहा गया, श्रीर श्रपने राम की खूब पूजा-पत्री की। शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने इशारा किया कि फलां स्त्री का कपड़ा खींच ले—मैंने न श्राव देखा न ताव, रास्ते में जाकर कपड़ा खींच लिया। उसने पीछे गुड़कर जोर से चांटा रसीद किया—मैं लाल गाल के इधर-उधर देखने लगा। लोग कहकहा लगाने लगे।

एक बार एक घुड्सवार जारहा था। किसी ने खुल्कारा—घोड़े की प्ंछ पकड़ ले। मैंने चलते हुए घोड़े की प्ंछ खींच ली। घोड़े ने जो दुलत्ती लगाई कि मैं मुद्दे की तरह लुड़क गया। श्रव भी छाती में उस जगह दुई रहता है।

एक बार भौरासे के एक तहसीखदार ने मुक्त कान में कहा—प्रापने पिताजी की पगड़ी उतारकर फेंक दो। मैं चुपके से उनके पास गया और बीसों आदिमयों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतारकर फेंक दी। खेल प्रादि में खड़ाई-कगड़ा होने पर साथी जब गालियो से बात करते तो मैं हराहे से प्जा किया करता था। एक बार एक लड़के की प्रांख में तककर ऐसा कंकर मारा कि वह धड़ाम से गिर पड़ा व वेहोश होगया। जिन लड़कों को मैं पीटता था उनके मां-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप हमेशा तंग रहते थे और समय-समय पर मेरी 'आरती' उतारा करते थे। मेरी कूद-फांद, शरारती और साहसिक प्रवृत्तियों को देख-देख कर गांव के लोग यह भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेल काट के मरेगा। जेल जाने की भविष्यवायी तो उनकी, दूसरे धर्थ में, सच निकल गई। सृत्यु के बारे में मेरे मन में भी कई बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव है घटनामय हो।

लेकिन इन दुष्टताओं के बावजूद गांव के खोग सुसे बहुत प्यार

करते थे। इसका कारण तो यह था कि मैं पढ़ने-लिखनेमे तेज था। जहीन माना जाता था। कभी किसी विषय में फेल नहीं हुआ। दूसरा बढ़ा कारण यह था कि मैं कभी किसी को 'नाहीं' नहीं कहता था। जिसने जो काम बता दिया वह कर दिया। मां ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते में दूसरे ने त्रपना बता दिया। पहले मैं उनका काम कर देता था, फिर घर का-मां का बताया हुआ। श्रव भी जब कोई श्रपनी गरज लेकर मेरे पास त्राता है तो मुक्ते 'ना' कहना बहुत भारी मालूम होता है व श्रपने कामों की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रवृत्ति होती है। मेरे घर के व साथी सब इस प्रवृत्ति से एक ग्रंश तक दुखी रहते हैं, मुक्ते व भेरे कामों को इससे हानि पहुंचती है, मगर मुक्ते कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे समय 'ना' कहना मनुष्यता व सहृदता के विपरीत है। इसमे मुल प्रेरणा तो प्रहिंसा या सेवा की है; परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि समाज में सद्गुण की भी सीमा होती है। जबतक ऋपेहा है तब तक सीमाएं हैं, श्रोर जबतक समाज है, हमारी सामाजिक इष्टि है, तबतक सापेश्वता की उपेशा नहीं हो सकती। समाज की हानि व टीका या निन्दा की जोखिम लेकर ही मनुष्य निरपेन्न रह सकता है श्रीर निर-पेच, दृष्टि को पूर्वातः निभा सकता है।

अपना नुकसान करके भी जो दूसरों के काम आता रहता है, वह 'बेवकूफ़' भले ही समका जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं। उस वच-पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुक्ते याद है जो इन उपद्रवों की पृष्ठ भूसी हैं। दर्जे में एक लड़के से मेरा मगड़ा हुआ। उसके पिता मदरसे में आकर मुक्ते डॉटने-डपटने लगे। हेडमास्टर साहब ने उन्हें मना किया। वे उनसे भी उलक पहें। हेडमास्टर ने श्रदालत में मुकदमा चला दिया। मैं प्रधान गवाह बनाया गया। लड़के के बाप ने अदालत में श्रकता ले जाकर मेरे पांव पर पगड़ी रख दी। रोने लगे— तुम्हारी गवाही से मेरी इन्जल मिट्टी में मिल जायगी। वे बुनुर्ग थे। मैं इस मार को, उनके इतने जलील होने के इस दूरय को, न सह सका।

मेरी श्रांखों से भी श्रांसुओं की सही लग गई। मैंने गवाई नहीं ही, वे बहुत बच गए। हेडमास्टर तो बहुत नाराज हुए, उनकी सारी इमारत ही उह गई—मगर सारे गांव मे मेरी तारीफ होती रही—बढ़ी बड़ा शरीफ है।

# परिवर्तन

मेरे चचा (स्व॰ श्री वैजनाथ उपाध्याय ) बचपन से ही मुक्ते बहुत चाहते थे। वे साहसी, बुद्धिमान, तेज-तर्रार, त्यागी, सेवामावी थे। शासकों के व मुंशियों के गुण भी उनमें खूब थे। १३ साल की उन्न मे मुके वे अपने पास' ले गये। वहां जाते ही मुक्तमे एकाएक बिना किसी के कहे-सुने एक ग्रजीब परिवर्तन हुआ। यह भाव मन मे पैदा हुआ---श्रब मां नहीं: काकी के पास रहना है। यहा श्रपना बंडपन (शरारत) नही चलेगा। काका साहब बड़ी उमंग से सुमको यहां लाये हैं। मेरे उप-इवो से उन्हें दु:ख व कष्ट न हो। कांकी को परेशान न होना पड़े। काका साहब यहां बढे श्राहमी हैं। उनका भतीजा श्रगर उपद्रव करे तो यहां के लोग क्या कहेरो ? मुमे उन्हे इसकी शिकायत का मौका न देना चाहिए। जब मैं सोचता हूं तो मुमे श्रारचर्य होता है कि यह समम्बदारी श्रौर जिम्मे-दारी के माव उस समय मेरे मन में कहां से श्रा गये। इनके मूल की खोज करता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि काका व काकी को मेरे कारण कष्ट म पहुंचे, उनकी बुराई-बदनामी म हो, यह ऋहिसा की भावना इसमे थी। इस गुप्त या सुप्त भावना ने मेरे श्रन्दर यह परिवर्तम या बुद्धिमानी पदा की। बाद में तो मुक्ते यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि अहिंसा या किसी भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बदे विना नही रह सकती। नई-नई व

१. उस समय वे वरमंडल (जागीर सरदार जटार साहब) (माञ्जवा ग्वालियर-राज्य) में विहेवटदार (तहसीलदार) थे।

श्रद्शुत बातें स्के बिना, प्काएक छोटे या वडे परिवर्तन हुए विना रह नहीं सकते ।

काकी मेरी वड़ी स्नेहमयी थीं। लेकिन काका साहव सदेंव यह ख्याल रखते थे कि काकी मेरे साथ कोई दुर्क्यवहार न करे। जरा खटका होते ही वे उनके साथ कडाई से पेश प्राते। यह मुक्ते प्रच्छा नहीं लगता। में वेचैन हो उठता कि मेरी बदौलत काकी पर सख्ती हुई। यह दर होने लगता कि इससे कहीं काकी के स्नेह में फर्क न प्राजाय। वह यह न समक्ष्ते लगे कि यह कहां की प्राफ्त मेरे पीछे लग गई। काका साहव मी आगे जाकर यह न महस्स करने लगें कि हिरें को लाकर एक फंसट में पड़ गया। इस कठिनाई में से ईश्वर ने मुक्ते एक रास्ता मुक्ताया। काका साहब तो अपने हैं। उनका प्यार तो मेरे लिए सहज है। काकी पराई बेटी है। उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल व टिक सकेगा। में उनके प्यार व वास्तलय का अधिकारी कैसे बना रहूं? उनकी सेवा करके उनका होकर। काका साहब को मले ही एक बार नाराज होने का मौका मिले, पर काकी को नहीं। काका साहब जब काकी को किड़कें, तो मुक्ते काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए।

यस, मैं बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे श्रवसरों पर कहने लगा-श्राप विला वलह काको को क्यों डांटते हैं ? इसमें तो मेरा हो कुसूर था, इसकी सजा तो मुक्ते मिलनी चाहिए। कई बार में मूठ-मूठ भी वातों को श्रपने ऊपर ले लिया करता था। श्रव तो काकी का प्रेम व विश्वास इतना बढ़ गया कि कोई काम उनके हाथसे विगड़ जाता श्रोर काका साहब जवाब तलब करते तो वे मेरा नाम ले देती थीं। काका साहब मुक्ते कमी-कभी तेज स्वर में सवाल करने के श्रलावा कभी नहीं डांटते थे। वंसे

मेरे मामा व काका मुके 'हिर' कहा करते थे, आगे चलकर यही नाम—हरिशाल—प्रचलित हो गया !

गुस्ता उनका तेज था; लेकिन मेरे प्रति उनकी मञ्जरता के मूल में भी यह माव हो तो आरचर्य नहीं कि यह अपना लड़का नहीं, मतीजा है। यह दुलार व प्यार की चाह रखता है, सिक्त्यों की नहीं। लड़का सख्ती को समम सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहां बात उत्तरी थी। मेरे खातिर काकी था मेरे माई (काका के लड़के) पर सख्ती होती तो मुक्ते अरा लगता—हालांकि उनकी इस दूरंदेशी से काका साहब के प्रति मेरा आद्र व पूज्य भाव बढ़ता ही गया। मेरे माई को अक्सर और कमी-कभी, मेरी काकी को भी, काका साहब का यह पचपात अखरता था। मुक्ते तो ऐसा ही लगता है कि काका साहब का यद पचपात अखरता था। मुक्ते तो ऐसा ही लगता है कि काका साहब का व्यवहार शुद्ध अहिंसा-भाव से प्रे रित था। वे अहिंसा-सिद्धान्त के कायल हों, अहिंसा-नीति पर जान-बूक कर चलते हों, सो बात नहीं। लेकिन उनके अनजाने भी उनका यह रुख अहिंसा-प्रेरित ही दिखाई देता है।

श्रहिंसा के मूल में भिन्नता का, द्वैत का भाव है; सत्य में श्रमिन्नता का, श्रद्वेत का। दूसरे की श्रपेना में व श्रपेना से ही हमारा व्यवहार हिंसा या श्रहिंसा का समका जा सकता है। जब कोई दूसरा नहीं है, हमी हम हैं, वो वहां सब शृद्ध नग्न सत्य, श्रमेद है। सत्य की नग्नता श्रत-एव बीमस्सता पर श्रहिंसा, सम्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य की प्रसरता श्रतः श्रसद्धवा पर श्रहिंसा मधुरता व मुदुन्नता का लेप, श्रनुपान है। साधारणतः मनुष्य भतीने से उतना श्रमेद श्रनुभव नहीं करता जितना सगे बेटे से, व जितना खुद श्रपने से श्रमेद-भाव समकता है, हतना सगे बेटे से भी नहीं। इसलिए वह खुद श्रपने वहें जितनी नग्नता, प्रसरता, कठोरता वरत सकता है, उतनी श्रपने खास बेटे के प्रति भी नहीं। सत्य का जान या श्रनुभव नैसा सुमे है या होता है ठीक वैसा ही, विवक्तत नग्न, श्रमे उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती—समाज की दृष्टि से यह सदा श्रावश्यक व हितकर भी नहीं है—क्योंकि संभव है दूसरा उसे उसी रूप में न वेस सके या समक सके। मेरे श्रपने संस्कार श्रवग हैं, उसके श्रवग। यह भेद मेरे व उसके सत्य व्यवहार में

एक मर्यादा उत्पन्न कर देता है और वह अहिंसा है। मैं अपने सत्य की दूसरे तक अहिंसा द्वारा ही पहुंचाकर कृतकार्य हो सकता हूं—यदि कृतकार्यता की कुछ आशा हो सकती है तो इसी तरीके से। सत्य का स्थान क्यों अचय है, अहिंसा का स्थान उसके मुकाबले में क्यों वृसरा है, यह इससे अच्छी तरह समक में आजाता है। जबतक हमारे मन में भेद-भाव है तब तक अहिंसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य है, जब भेद-भावों से हम परे हो जाते हैं, या होने लगते हैं, तब हम अपने लिए यह माथा बोल सकते हैं—सत्य का नम्बर पहला, अहिंसा का दूसरा।

मैं बरमण्डल में तीन साल रहा । इसके बाद जब मैं मौरासा गया तो वहां वाले श्राश्चर्यं करने लगे कि यह कितना शान्त, समसदार हो गया। कहने जगे-वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काकासाहब ने सच-मच मेरा जीवन यहां बनाना श्रारम्म किया था। राष्ट्रीयता. देश-मक्ति समाज-सेवा की भावना मेरे मन में यही श्रंकित हुई । मानवी सद्गुणों के बीज के रूप में जो भावनाएं भौरासा में खुट-फूट विखरती दीखती थीं. उन्होंने उनकी देख-माल व संगोपन में स्थिरता व बृद्धि पाई पर्व उन्हें सुन्य-वस्थित रूप मिला। उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखबार आवे थे---'केसरी', 'काल', 'भाला', 'हिन्द्-पंच'। चारों उस समय उप्र राष्ट्रीय विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे। मेरे जाने के बाद इनमें 'हिंदीकेसरी' व 'भारतमित्र' श्रीर जोडे गए। प्रस्तकों का खासा मगडार उनके पास था । चाचाजी अब्ही प्रस्तकें पढाते, अखबारों का मजमून समकाते, 'बाख-बाल-पाल" त्रिसर्ति नेताओं का गुण व प्रभाव बताते। रात में गरत के बिए सिपाही की वर्दी में मुक्ते साथ से जाते; डरावनी जगहों पर सुके अकेले गरत करने भेजते । कहते--खतरे व मृत्यु से क्या दरना ? ईमार को संकट में डालना या मौत के मुंड में उफेलना मंजूर है तो वह होकर

<sup>?---</sup>ज्ञाल---जाला लाजपतराय, वाल---वाल गंगाघर तिलक, पाल---विपिनचन्द्र पाल ।

रहेगा—घर चैंडे भी संकट या मौत आ जायगी। जंगलों में, पहाड़ों पर, बारिश में साथ ते जाते। तीर व बन्तुक चलाना सिखलवाया। अपनी जाति (श्रीदुम्बर) की अवनत दशा का बड़ी करणा के साथ जिक्र करते। एक बार उन्होंने मुक्ते नीचे लिखी नसीहर्ते लिखकर दीं— भूलने योग्य बार्ते—

- १---दूसरों द्वारा भ्रपने साथ की गई बुराई।
- २—खपने द्वारा दूसरों के साथ की गई अलाई। याद रखने योग्य बातें—
  - १--अपने द्वारा दूसरे के साथ की गई बुराई ।
  - २--- वूसरों द्वारा श्रपने साथ की गई भनाई।

इस शिका ने मेरी मूल श्राहिंसा-वृत्ति को स्पष्ट श्राचार में साने का मार्ग दिखाया। इस तीन साम के काल ने मेरे दिमाग को श्रव्श्वा भोजन दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय बनाया, श्रौर मेरी स्पिरिट को दुष्टता से • इटाकर शिष्टता श्रौर समम्मदारी की श्रोर मोहा। मेरे भावी जीवन की श्रस्ती नींव यहीं पड़ी। इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया जाय उतना संस्व व वाजिब है।

## दुःखद घटना

मेरे चाचाजी का तबादका मेडीताक' ( बरहक्तगंज ) हो गया। बे बहुत चाहते थे कि मुक्ते अंग्रेजी पढ़ाई जाय। मैं अपने मां-बाप का उस समय इक्जीता भीर जारजा बेटा था। मार्तवड' का जन्म उन दिनों हुआ ही था। मुक्ते अपने से दूर मेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी। बरमण्डल में रहते हुए काका साहब ने सके तसाम दफ्तरी कार्रवाई मे हतना परिचित कर दिया था कि उनके वहां से चले जाने के बाद कोई एक साख तक मैंने तहसील का सारा काम चलाया था। उन दिनों खाबि-यर राज्य के फैक्टरी इम्सपेक्टर श्री वासुदेवराव शाहाखे बी० ए०, एख-एल० बी० हो रे पर वहां श्राये थे। वे मेरे काम-काज, रंग-ढंग से इसने प्रभा-वित हए कि उन्होंने मेरे पिताजी से यह वादा बिया कि मुक्ते शंग्रे जी पढ़ने के लिए उज्जैन जरूर मेजेंगे व अपने मित्र, कार्तेज के तत्कालीन प्रिंसिपन्न. राजे साहब को एक पत्र जिखा कि हरिमाऊ को मेरा प्रत्र समसकर इसकी शिचा-रीचा में दिलचस्पी लीलिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्वलता-वश मुक्ते नहीं भेजा । इससे मेरे चित्त को वडी ठेस जगी । संयोग से सुन्दर 3 की शादी (सन् १६१०) में चाचाजी आये और उन्होंने सुके काशी ले जाकर पढाने का प्रस्ताव रखा। मगर कहा कि यदि दा साहब ( मेरे

१—मेडीताल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जटार साहब की जमींदारी) २—सस्ता साहित्य मंडल का मन्त्री, ३—मेरी चचेरी बहन,।

पिताजी) मना कर देंगे तो मैं नही ले जाऊंगा। मैंने जीजी व दा साहब (माताजी व पिताजी) को अकेले में कहा—मेरी आगे पदने की तीव अभिकाषा है। काका साहब मुन्ने काशी ले जाना चाहते हैं। आपसे प्लेंगे। आपने इनकार किया तो नहीं ले जावेंगे। लेकिन इसकी कीमत आपको वदी भारी चुकानी पढेगी। मैं कही ऐसा चला जाऊंगा कि फिर जिन्दगी-मर आप मेरा मुंह न देख पावेंगे। मेरे हठीले स्वभाव की वे ख्व जानते थे। कुछ नहीं बोले। चाचाजी ने प्छा, तब भी चुप रहे। तब चाचाजी ने मुने काशी ले जाने का निश्चय कर लिया।

वरमण्डल में मैं जुक-जिपकर वीडी पीना सीख गया था। चाचाजी पीते थे, सो सोचा, देखे कैसा सवाद आता है। सवाद-ववाद तो खाक आया, भूंआ पेट में उतर गया व दिमाग में चढ गया तो बड़ी देर तक परेशान रहा। 'लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे की तरफ पीपरमेंट लगा-कर पिलाया तो बड़ी ठण्डी-ठण्डी व अच्छो लगी। लेकिन जब काशी जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो माव-विमोर हो गया। गंगा के किनारे, काशी विश्वनाथ की नगरी मे विद्याध्ययन का अवसर-कितना पुरुष, कितना बड़ा माग्य! अधिकालीन विद्याधियों व झालों की तरह एक आदर्श-विद्याधीं का जीवन बिताक गा, न किसी बुराई में लिस होक गा, न किसी च्यान में फंस्ंगा। 'रांड, सांड, सीडी, संन्यासी, इनसे बचै सो सेवें कासी।' यह कहावत सुन जुका था। अपने जीवन को सब तरह पविश्वर खने का १६ मिश्रय किया।

१६११ से १४ तक, पांच साल, मैंने काशी व प्रयाग में रहकर मैट्रिक पास किया। यह काल विद्याध्ययन के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज-सेवा के प्रकृत कार्यारंभ का और अपने सद्भावों की ज्यावहारिक परी-चाओं के भी आरम्भ का काल था। वरमंडल से ही खोकमान्य तिलक मेरे आराष्य-देव वन चुके थे। काशी में सुके एक ऐसे पथ-दर्शक मिल

१-डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य ।

गए जिससे तिसक महाराज की तरह देश-सेवा में जीवन लगाने का संबद्ध दद होने लगा । मेरे काशी आ जाने के बाद काका साहब को भी जाति-सेवा व साहित्य-सेवा करने को भावना को मुर्तरूप मिलने लगा । उन्होंने एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व आर्थिक के श्रलावा सब जिम्मेदारी सुमा पर डाल दी । प्रेरणा व देख-भाल उनकी. कार्य की जिम्मेदारी मेरी। उस समय मेरी श्रवस्था १६-१७ साल की थी व मैं सातवें वर्जे में पढता था । मेरे साथ मेरे वो छोटे चचेरे' माई व एक फ़ुफेरा भाई हरिशंकर<sup>र</sup> भी पढ़ने के लिए रखे गये थे । चाचाजी का सख्त हुनम था कि विद्यार्थियों को हाथ से काम करना चाहिए, पानी लाना, कपड़े घोना, रसोई बनाना, चौका-बरतन, सौदा-सुलुफ सब काम हम लोग ख़द ही करते थे। हरिशंकर व सुन्दरलाल दो तो बच्चे ही थे। दत्त मुक्से दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर श्रौर सबसे बड़ा होने के कारण मुख्यतः मुक्त पर थी । दत्तु शुरू से ही कञ्च गैर-, जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व दुःसी रहते थे। इससे मेरी नैतिक व व्यावहारिक जिम्मेदारियां कितनी भारी थीं-इसका अनुमान पाठक सहज ही लगा सकते हैं। हम रहते रामघाट, कालमैरव. द्धविनायक श्रादि की तरफ व पढते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में। हमेशा पैदल आते-जाते। खूब तेज चलने पर ३४-४० मिनट में घर से स्कूल पहुंच सकते थे। घर का, स्कूल का, व पत्र (श्रीदुम्बर) का इतना काम रहता था कि शाम को स्कूल से ऑति ही दूसरे दिन की किताबें बस्ते 'में झांटकर रख देता था। श्रक्सर दोनों वक्त के भोजन व चौका-बरतन का बोमा सुमी पर रहता था। शतको काम-काजमें ६ वज जाते इतना थक जाता कि पड़ते ही मींद घाजाती । सुबह फिर मौ-सवा मौ बजे तक बड़ी मुरिकलू, से रसोई-पानी से निवृत्त होकर किसी तरह बस्ता लेकर वीड़ते-भागते स्कूल पहुंचता। 'त्रीतुम्बर' का बहुत-कुड़ काम स्कूल में व क्लास

१—ये दोनों श्रव संसार में महीं हैं । ३—वम्बई में टी०टी०ई० हैं ।

में करता । शिक्क भी मेरे परिश्रम व साहित्य-सेवा के काम से प्रसक्त रहते ये—इसि्लिए 'होमटास्क' के लिए कमी टोक्ते नहीं थे । हैडमास्टर गृह्" साहब ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रमाया-मृत्र भी दिया था, जिसमे संजीदगी, सममदारी व सेवा-भाव का उल्लेख किया था जिससे 'श्रीहुम्बर' का डिक्लेरेशन बिना जमानत मिल गया ।

इन जिम्मेदारियों की चिन्ताओं ने, खासकर दस् की प्रसन्न व संतुष्ट रखने को चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोमा डाला । उस पर बड़ा त्तनाव व जोर पढने लगा । बरमण्डल में जैसे काकी को संतुष्ट रखने की नीति मैंने रखी वैसे ही काशी मे दत्तु को। सेकिन इसमें पूरा काम-याब न होसका। एक रोज दत्तु मुक्तसे नाराज होकर चला गया व दूसरी जगह रहने लगा । मैने उसे हाय-पांव जोड़कर बहुत समसाया, मिन्नत चिरौरी की, लेकिन वह न माना । श्राखिर काका साहब श्राये । मुक्ते अपनी इस अयोग्यता व असमर्थता पर इतनी आत्म-ग्लानि हुई कि मैने उनके सामने प्रस्ताव रखा-"दत्तु सुमासे रूठ गया है। उसको कष्ट पहुंचाकर मैं यहां रहना व पढना नहीं चाहता। काकी की कितना रंज होता होगा । सुके घर मेज दीजिए । श्रापके श्राशीर्वाद से जितना कुछ बनेगा मैं उधर ही पढ लूंगा।" उन्हें इस प्रस्ताव से बड़ी ठेस लगी। सुससे कहने लगे-- "दस् को मैं जानता हूं। तुन्हारी काकी भी जानती है। घर मेजना होगा तो दत्त को मेजूंगा-तुम्हें नहीं । जितना बोम तुम पर है उतमा दूसरे किसी पर होता वो अब तक मुंह छिपाकर माग जाता। मेरे पुत्र तो तुम होने चाहिए थे।" उनकी इस उदारता श्रीर वत्सवता से मैं श्राधा जमीन में गढ़ गया । लेकिन उन्होंने दत्तु को जो बुरा-भला कहा, वह श्रव भी मुसे तीर की तरह चुसता रहता है। मैंने यही माना कि मैरे बहे-भाईएम में जरूर कसर थी, जिससे मैं दत्तू का दिख न जीत सका श्रीर मेरी ही कमियों के कारण उसे बुरा-भला सुनना पडा व पढ़ता था।

१-सर इकवालनारायम् गुटू ।

यदि मुक्तमें काफी श्रहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन प्रेममय व रसमय ही होता तो उसकी मधुरता व स्निग्धता उसे श्रवश्य ही पिषला लेती। बाद में तो दच् मुक्तसे खुश रहने लगा या—लेकिन उस घटना की झाप मेरे दिल से श्रमी तक नहीं मिटती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना धका लगा या कि मुक्ते व चाचाजी को भी यह शकं होने लगा था कि मेरा चित्त कहीं उचट न जाय।

#### : 4 1

## योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना मुक्ते लिखनी है जिसने मुक्ते योग का अल्ख पाठ पढाया। सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे व उल्टी हुई। वह अनसर अधिक ला लिया करता था। हम समक्ते, बदहजमी होगई है। रात का वक्त—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुवा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक हो आयगा, सुबह किसी नैय को दिखा देगे। उसे असल में हैजा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिद्ध ल्याब दिखाई देने लगे तो हम घबराये व वैद्य को बुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। मुक्त पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या मुंह दिखायेंगे? सबसे बड़ी चीट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही लड़का हाथ से चला गया। इस मुद्रता व गक्तलत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शुल की तरह खुमती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गक्रलत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहस्रगंज पहुंचे। चाचाजी को देखते ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर चुन्दरसाल का वियोग, उधर काकी का करुग-क्रन्दन, सामने मैं बेहोश। उनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा-कि जनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। सोग मासम-पुरसी के लिए

माने लगे। उनसे वे उसी सहज प्रसन्न मुख-मुद्रा से बातचीत करते । उनके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम काज व व्यव-हार की ऐसी-ऐसी बातें श्रेड देते कि खोगो को श्रवसर ही नहीं मिलता। वे श्रापस में कानाफ़ुंसी करते कि श्रजीब संगदिल श्रादमी है। हमको तो सुनकर रंज होता है, लेकिन इसके जाने तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगीं की यह टीका उन्हें सुनाई श्रीर खुड़ भी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीयन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें वशिष्ठ की एक कथा सुनाई । मैं बैठा हुआ था । विश्वामित्र ने वशिष्ठ के एक-एक करके साठ पुत्र मारं डाले तो श्ररूवती ने कहा-विशष्ठ, तुम्हारा हृदय नहीं, पत्थर हैं। इतने पुत्रों के मरने पर भी तुमने उक्र नहीं किया । वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो । मैं श्राखिर पिता हूं । उन्होंने श्रपना हृद्य चीरकर दिखाया-उसमें साठ गहरे वावं ये व उनमें से खुन की धारा वह रही थी। मित्र से उन्होंने कंहा--मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जल्म हुन्ना है, मेरी जिन्दगी में पहली बार ऐसी चोट सुके लगी है, लेकिन मेरा कर्तन्य यह नहीं है कि मैं उसे दूसरे को दिखाऊ व सुनाऊ । शांति से ख़ुद उसे सहन करूं, इसमें मेरी बहादुरी है। अपना दुःख तूसरों को सुनाना गोया दूसरो को दुखी बनाना है। जो कायर होते हैं ने दूसरों में श्रपना दु:ख बांटकर जी हलका करते हैं। जो मर्व होते हैं वे अपना दुःख तो खुद चुपचाप सहते ही हैं, दूसरों के दु:खों व कप्टो को भी सेताते हैं। मेरा कर्तंव्य है, दूसरों को सुखी बनाना । इस हरि को देखो. उस दिन कैसी हालत होगई । मैं इसे इतना कमजोर नहीं समकता था। इसकी काको तो स्त्री है। माता है। यह सुनकर मित्र भी लज्जित हुए श्रीर मैं श्रपनी कमजोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा । भाज काका साहब को मैंने एक योगी के रूप में देखा। इतना मनःसंयम बहुत कम लोगों में पाया जाता है। मेरा दिल श्रव भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक

व रोदन से—नाटक व सिनेमा में भी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी आखों में आंसू ह्या जाते हैं।

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग श्राते हैं तो काका साहब की वह मूर्ति मेरी श्रांखों के सामने खढ़ी हो जाती है व उनके ये शब्द कानों में गूं जने लगते हैं—

'कायर अपने दुःस्त को दूसरों मे बांटता है, मर्द दूसरों के दुःसों मे हाथ बंटाता है।'

अब मैं अपनी इस कमजोरी का विश्लेषण करता हूं तो इन नतीजे पर पहुंचता हूं कि दूसरों के दुःखों व कष्टों के दृश्य या कल्पना था अनुभव से मैं अधीर व कातर हो जाता हूं। खुद मुमपर कोई कष्ट,संकट यः दुःख आ पड़ा है तो उसमें मैं कभी विचलित नहीं हुआ। सुन्दरलाल की अचानक मृत्यु से जो मुझे बेहोशी आ गई उसका कारण एक तो अपनी मृद्रता व गमलत के प्रति अज़हद आत्म-ग्लानि, व दूसरे काकी के शोक को कल्पना व उसके प्रति समवेदना। फिर भी खाहे शोक या दुःख अपना हो या पराया—चित्त की प्रसन्नता को जाने दो, समता का खो बैठना मनुष्य की कमी व कमजोरी ही सममी जानी चाहिए। काका साहब ऐसे अवसरों पर नारायणस्वामी का एक दोहा कहते थे—

नारायस दुख-सुख उभय, भ्रमत फिरत दिन रात। बिन बुलाय ज्यों आरहे, बिना कहे त्यों जात।।

मैं अक्सर देखता था, जब बहुत-सी चिन्ताएं व मंसटें उनके चित्त को ज्याकुल करने सगती थीं तो सब काम छोड़कर सो जाते थे और आरचर्य यह कि उन्हें गाडी नींद श्राजाती थी। वे ऐसे श्रवसरों पर कहा करते थे कि श्रव सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है।

बापूजी कहा करते हैं कि श्रहिंसा वीरो का, मदों का धर्म है, कायरों का नहीं, यह सोलहो श्राना सच है। श्रपने को खतरों में डालने का साहस, अपने कष्टों व सुसोबतों में श्रविचलता, दूसरों के दुःखों में सहातु-सूति व पतन की श्रवस्था में करूणा पैंदा होना, श्रहिंसा के ही लक्क हैं। बो अपने कष्टों को खुशी-खुशी सह सकता है, भयों व चिन्ताओं के सामने शेर की तरह जाता है, वह सच्चा अहिंसक है, वही दूसरों को बचाने में जान की वाजी लगा सकता है। अपने को वचाने व दूसरों को फंमाने की कृति भन्ने ही दुनिया में 'चतुरता' समसी जाय, वह है कायरता की व हिंसा की निशानी ही।

### : ६ :

# श्रात्म-शुद्धि

'श्रोदुम्बर' में जो घाटा रहता था, उसकी पूर्ति काका साहब करते ये। भेडीवाल (गोरखपुर) रियासत के वे मैनेजर—मुख्तार-श्राम थे। तनख्ताह के श्रलावा भी उन्हें ऐसी श्रामदनी होती रहती थी जिसे 'रिरवत' या पाप की कौड़ी नहीं कह सकते। वह वे इस घाटे में लगाते रहते थे। बाद में उन्होंने किसी तरह अपने मन को उस श्रामदनी के लिए भी सममा लिया, जिसे 'शुद्ध कौड़ी' नहीं कह सकते। श्रशुद्ध कौड़ी भी शुद्ध काम में लगा दी जाय तो दोष नहीं—यह दलील उनके मन ने गढ़ ली थी। लेकिन एक समय ऐसा श्राया जब उनके दिल ने इस भार को महसूस किया। उन्होंने श्रपने मालिक जटार साहब के सामने जाकर खुद-बखुद सारो बार्वे कह दी श्रीर इस्तोफा उनके हाथ में रख दिया। बोगो ने समस्ताया कि इस्तीफा मत दीजिए। रोजी का कोई ज़रिया नहीं है। उन्होंने कहा—श्रव नौकरी करने का धर्म नही रहा। शुद्ध सेवा करते हुए जो मिलेगा उसी में सबका हित है।

कुछ समय के बाद, इसका श्रानिवार्य परिगाम यह हुआ कि 'श्रीदु-न्वर' पत्र को बन्द करना पड़ा व 'श्रीदुम्बर' श्रेस को वेच देना पड़ा ।

'में स' के लिए शेयर्स एकत्र किये गए थे—जेकिन काका साहब ने काको के लगभग दो हजार के जेवर वेचकर भी जब शेयर-होल्डरों का पाई-पाई रुपया जुका दिया, तो किसी ने समसाया—वाटा शेयर होल्डसं

१--मासिकपत्र, जो १६१९ में इसने काशी से प्रकाशित किया था।

में क्यों नहीं बांट देते ? उन्होंने रहता से उत्तर दिया----नहीं, मेरे मरोसे शेयर-होल्डरों ने रुपये दिये थे। उनको चुका ही देना चाहिए।

प्रेस बन्द हो चुका था, लेकिन श्रमी विका नही था । इसी बीच प्रेस मे चोरी हो गई। प्रेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घरू-सामान भी चोरी चला गया। हम सब तो अफसोस करने लगे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ तो मुक्से कहने लगे—हिर, अच्छा हुआ, एक बोक कम होगया। यह पाप का पैसा जितना जल्दी चला जाय अच्छा है, नहीं तो यह दूसरे स्वच्छ पैसे को भी ले हुबेगा। उनके इन वचनों का मेरे चित्त पर गहरा असर हुआ। मुक्ते मानो एक नवीन प्रकाश मिला।

ये दिन हमारी बड़ी श्रार्थिक कठिनाई के थे। वे हमेशा ईरवर पर भरोसा रखने के जिए हमसे कहते रहते। एक रोज एक किस्सा सुनाया, जिसने मेरे हृदय मे श्रदूट ईरवर-श्रद्धा पैदा कर दी। 'हरिजन-सेवक' में मैने उसे खपा दिया था—उसे ज्यो-का-स्यो यहां दिये बिना नहीं रह सकता। किस्सा यो है—

एक राजा था। बृहा होने पर उसके मन मे विचार श्राया कि राज-पाट बहुत कर चुका। बेटे भी राज-काज संभाजने जायक होगए। सारी उस्र दुनियादारी में ही बिता दी—श्रव कुछ ईश्वर-भजन भी करना चाहिए। दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। युवराज को तो यह तजवीज और भी पसन्द ग्राई, किन्तु पिताजी का श्रपने से दूर रहना उसे श्रवर भी रहा था।

युवराज को राजगद्दी पर बिठा देने के बाद राजा वन-गमन की तैयारी करने लगा। साथ में क्या-क्या चीज ले जार्थ इसका विचार शुरू हुआ। कम-से-कम एक बिस्तरा चाहिए ही। खाने-पीने का कुछ सामान और बरतन भी जरूरी मालूम हुए, और सामान तथा बिछीना उठाने के लिए कम-से-कम एक नौकर। बेटे ने बहुत कुछ कहा कि सवारी के लिए घोडा लेते जाहुए, सामान तथा नौकर-चाकर और ले जीजिए, लेकिन राजा को तो विराग का रंग लग चुका था। नौकर को साथ के पैद्स सहस्त से बाहर होगया। नगरवासी शहर की हद तक राजा को पहुंचाने के लिए आये। राजा न्यायी और प्रजा-प्रिय था। प्रजाजन के आंसुओं ने उसे बिदाई दी। राजा यो तो अकेले गया; पर मानो सब प्रजाजन का मन अपने साथ लेता गया।

कुछ दर जाकर राजा को बढ़ी प्यास लगी। उसने नौकर से पानी लाने के लिए कहा। कुछ ही दूर एक मरना बहता था। नौकर लोटाः गिलास लेकर दौडा गया। राजा ने सोचा. चलो मैं भी मरना देख लूं। नौकर छानकर लोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान श्राया। उसने मरने में हाथ घोषे. दोनों हाथों से पंखे की तरह पानी इधर-उधर हटाया श्रीर चल्ल से पानी पीने लग गया। राजा की नजर पड़ी। उसने श्रारचर्य से -चिल्लाकर नौकर से कहा, श्ररे देख, यह तो बिना गिलास के चुल्लू से ही पानी पी रहा है। नौकर ने कहा, इज़र, गांव के लोग वो इसी तरह पानी पीते हैं। राजा ने कहा-तो पहले क्यों नहीं बताया. जब सामान बिया जारहा था ? हम जोटा-गिजास फन्नज ही खाये । राजा को यह बात जानकर बढा ही ज्ञानन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानो ईरवर की उस पर विशेष कृपा हुई जो इतनो जल्दो ऐसा भ्रनुभव हुन्ना। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया श्रीर नौकर से कहा-यह लोटा-गिलास किसी गरीब को दे दे । ईरवर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं तो फजुल इस बोम को क्यो लादे ? ईश्वर की रचना का उपयोग क्यों न करें ? नौकर ने राजा को बहुत समकाया, पर उसने एक नी मानी। इसी दश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बढा दी थी।

दोपहर का वक्त । एक खेत के किनारे पेड़ की छुंह के नीचे राजा के लिए खाना पक रहा है । राजा मन मे अपने पिछले जीवन का सिंहा-वंजीकन कर रहा है । आज कुछ वयटों के जीवन मे उसने जो आनन्द-खेंाम किया वह पिछले ७० वर्ष में उसे नहीं मिला था—यह अञ्चभवे कर रहा था। इतने में एक किसान पास के खेत से आया। कपडे में बंधी हुई मोटी रोटियां निकालीं, एक हथेली पर रोटी रख ली, उसी पर चटनी, जीर दूसरे हाथ से खाने लगा। राजा की निगाह पडी। उसके आनन्द की मीमा न रही। उझलकर नौकर से कहा—अरे देख तो, हम थाली नाहक ले आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। नौकर ने जवाब दिया—महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं। राजा ने जरा कल्लाकर कहा—तो भले आदमी घर पर ही यह क्यों नही बता दिया? नौकर ने कहा—सरकार आप तो राजा ठहरे, आपसे यह सब कैसे होता? राजा ने कहा—पर मैं तो फकीर बनना चाहता हूं। मजुष्य के राज्य से इटकर मैं ईश्वर के राज्य में पहुंचना चाहता हूं। में देखता हूं, मजुष्य का राज्य इन्सान को बनावटों का गुलाम बनाता है, आरे ईश्वर को रचना उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलम्बो बनाना चाहती है। अब इन बर्तनों की मुक्ते कोई जरूरत नहीं है।

रोटी खाकर किसान अपने वायें हाथ का मिरहाना देकर उसी घास 'पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को सारी उस्र वह नसीव म हुई थी। राजा मन में वहा प्रसन्त हुआ। भगवान् को वार-बार 'धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और इम नये-नये अनुभवां पर व्यह धन्य-धन्य कहने लगा। मौकर से कहा—अरे देख, आज सुके कुद-रत का सच्चा सुख मिल रहा है। इस विस्तर को फेंक, और तू भी घर खाँट जा; ईरवर ने इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतना भरा बनाया है कि सुके तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कतई जरूरत नहीं। सुके अकेला अपने हाथ-पांव और ईरवर के भरोसे छोडकर तू चला जा। अब मैं सब तरह सुखी रहूंगा। अपने हाथ-पांव से काम लूंगा और प्रसुमय जीवन बिताऊंगा।

: २ :

दोपहर राजा ने उसो किसान की तरह हरो घास पर सोकर काटी श्रीर चलते-चलते शास को एक बढे से बढ के पेड के नीचे श्राकर बैठा। ईश्वर-चिन्तन मे ह्य गया। इतने ही मे एक श्रादमी माडू हाथ मे जेकर श्राया, श्रीर हाथ जोड़कर खड़ा होगया। राजा की श्रांखें खुर्जी तो पूका—"तू कीन है श्रीर हाथ बांधे क्यों खड़ा है ?"

"में देवदूत हूं।"

"तो तू यहां क्यों आया है ?"

"मुक्ते ईरवर ने श्रापको सेवा के लिए भेजा है। श्राप जहां रहें वहां-माड़ लगा देने श्रीर सफाई करने का मुक्ते हुक्म है।"

"तो भाई, मुसे तो तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही नौकर-चाकर क्या कम थे जो में ईरवर को कष्ट में डाजता। जा, त ईरवर से मेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मुसे तुम्हारे सिवा किसी चीज-की जरूरत नहीं है।"

योडो देर में वह माड़ू वाला अब की फर्रा और माड़ू लेकर आ: गया, और आते हो माड़ू-बुहार करने लगा। राजा ने पूड़ा---"त् फिर आ गया ?"

"जी हां, मुक्ते भगवान् का हुक्स है कि श्रापसे कुछ न पूछूं श्रीर जो हुक्स है, उसको तामील करता रहूं।"

राजा जुप रहा। मन में कहा-करने दो। अपने से क्या मतज्ञव।, उसके फर्श पर तो हमें बैठना है हो नही। अरे, यह सब सुज्ज-विज्ञास मेरे महज्ञ में क्या कम था?

भोजन के वक्त वही श्रादमी एक थाल ले श्राया, जिसमें तरह-तरह -के राजसी पक्वान्न श्रीर मिष्टान्न थे।

राजा ने देखकर कहा-- "मई, तुम मुक्ते क्यों तंग करते हो ? मुक्ते . तो इसमें से कुछ खाना नहीं है ?"

देवदूत—"मुक्ते जो हुक्स हुआ है उसकी तामीज कर रहा हूं।"
राजा ने खाना गरीकों को खिखा दिया और खुद जो कन्दु-मूज़जंगल में से बीन कर लाया था, उसको खाकर पेद के नीचे हरी घास के .
गई पर सो रहा।

रोज यही सिलसिला रहता।

थोड़े ही ऋरों में चारों ओर शोहरत फैंबने खगी कि कोई बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा आया है। रोज न जाने कहां से नया-नया फर्श आकर विद्युत्ता है और बढ़िया भोजन का थाल आता है। बड़ा करामाती है।

दर्शको श्रीर भक्तों का ठठ जमने खगा।

एक किसान अपनी गरीबी से बडा बेजार था। उसने सोचा, इस महाल्मा से कुछ उपाय पूर्छे। यह नंगे हाथ आया था और रोज इतना ठाठ कैसे लगा खेता है ?

वहे ,मक्ति-भाव से प्रणाम करके उसने एक रोज श्रपनी गरीनी का दुखड़ा रोकर सुनाया। बोला-"महाराज, मुक्ते भी तरकीब बता दो, जिससे इसी तरह मेरा भी ठाठ-बाट लग जाय। घर बैठे थाल श्रा जाया करे।"

राजा ने क़हा—"भई, मैं तो कुछ तरकीव-वरकीव जानता नहीं हूं। -ईश्वर का नाम खेता हूं, वही भेज देता है।"

"तो महाराज, मुके क्यों नहीं मेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं फिर भी जबदंस्ती भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह नहीं सुनता।"

"भई मैं राजा था। मैंने उसके नाम पर राज-पाट सब छोड़ दिया जीर जंगल में आकर रहने लगा। तो उसने वह ठाट यहां भी लगा दिया, मगर सुके इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू भी ईरवर के नाम पर सब कूछ छोड़ दे। मैं इसके सिवा और तुके क्या रास्ता बताऊं।"

किसान खुराी-खुराी घर दौडा गया। घर जाखी को पुकारकर दरवाजे हो से कहा—"श्ररी सुन ! वद वाले महात्मा ने एक तरकीव वताई है— श्रिपना सब दिखहर दूर हो जायगा। कल से मैं ईरवर के नाम पर घर-बार खाना-पीना सब छोड़-छाट कर एक पेड़ के नीचे श्राखन जमाकर चैठ जाऊंगा। श्राज घर में जो कुंछ घी-गुड़ हो उसका हलवा-पूड़ी बना कें मुके खिला दे—न जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े।" "तुम प्रागत तो महीं हो गए हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो ?"

किसान ने हाथ उठाया श्रीर कहा--- "श्ररी, तू देर मत कर, निहाल हो जाने को तरकीय हूं द लाया हूं, तू जल्दी कर ।"

x x ×

"मूखे-प्यासे बैठे दो दिन हो गये, देवदूत अभी तक क्यो नहीं आया ? इस महातमा ने चकमा तो नहीं दिया ! दो दिन की कमाई से भी गया और भूखा मरा सो अलग" किसान मन में पक्ताने लगा । कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समस्ता, यह देवदूत ही आया होगा । मूख से न्याकुल हो ईश्वर को बुरी तरह कोसने लगा—"वस साले राजा का तो एक ही मिनट में ठाट लगा दिया । मैं दो दिन से भूखों मर रहा हूं, कोई अनवाई ही नहीं । गरीब और दुखियो का कोई नहीं । ईश्वर भी बड़ों का पक्ष करता है ।" इतने में थाल हाथ में खिये हुए एक आदमी आता दिखाई दिया ।

किसान ने श्रातुर होकर पुकारा—"तू देवदूत है ?" "हां"

"तो त्रव तक कहां मर गया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया है ? किसान श्रादमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है।"

उसने थाल आगे बढाया तो तोन-चार मोटी-मोटी रोटियां और हो 'प्याज । किसान जल-सुन कर खाक हो गया । थाली उठाकर देवतृत के सिर पर दे मारी। "शर्म नहीं आई रोटी और प्याज लाते हुए ? उस राजा को कृप्पन मोग, और मुक्त गरीब को वही प्याज-रोटी । अरे, यह तो मैं रोज ही खाता था । इसी के जिए दो दिन मूखों मरने की क्या जरूरत थी ? जौटा जे, जा और मगवान् से कह कि उस महातमा-जैसे उट लगा हैं तो खाना खाढंगा।"

देवदूत ने भगवान् से श्राकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा—"उसे समका कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे दे दिया, जो तुने छोदा सो तुमे मेज दिया। तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजा का त्याग तो सच्चा और निष्काम था। अब भी तो वह उसका उपमोग नहीं कर रहा है।"

इन्हीं दिनों स्वामी रामतीर्थं के न्याख्यान सुने पदने को मिले। उन्हें पदकर मन में श्रजीव मस्ती पैदा होती थी। ऐसा लगने लगता कि मैं सचसुच ईश्वर-रूप, ब्रह्मरूप हूं। सांप, विच्छू, शेर, डाकू, बाद, श्राग, मेरा कुछ नहीं विगाद सकती। यह सब मेरे ही तो रूप है। मैं इनसे क्यों भय लाऊ ?

जटार साहब-रचित 'अन्यक्तबोध' तो मैं बरमंडल में ही पढ़ चुका था। 'स्वानंदसाम्राज्य' काशी में पढ़ा। ये मराठी में वेदान्त के अच्छे प्रंथ है। अद्भैत के प्रति मेरे विश्वास को यहां दृदता मिली। बचपन में सुके मां-बाप ने देवी-देवताओं से यह वर मांगना सिखाया था—'विद्या दीजै, बुद्धि दीजै, आपका मैं बाल-बच्चा।' काशी आने पर एक और जहां वेदांत की छाप जमी, तहां दूसरी और राष्ट्रीयता व देश-भक्ति ने जोर जमाया। अब से काशी विश्वनाथ, मैया अश्वपूर्णा व कालसैरव से मैं वर मांगने लगा—'मारतमाता को आजाद करो।'

## ढांकने वाला नहीं

निन्दा व खुगली सुके बरदाश्त नहीं होती । खुद भी इन बुराइयों से अपने को बरी रखने का यस्न करता हूं। दूसरों के दोष, त्रुटि, कमजोरियों को देखकर भी उनकी इधर-उधर चर्चा करना सुके अच्छा नहीं लगता। इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मैं नहीं करता। पाठक इसे अव्युक्ति न समर्फे। फिर भी कभी-कभी किसी की कोई बात सहज-भाव से सुंह से निकल जाती थी। छुटपन में मैंने एक शब्स को पराई स्त्री से कुकर्म करते हुए अचानक देख लिया। दोनों बदे लिजत हुए और मेरे हाथ जोड़ने लगे। मैंने उन्हें आधासन दिया कि किसी से नहीं कहूंगा—भगर आयंदा के लिए तुमको कसम खानी होगी। मैंने उसे अब तक निवाहा है। ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने सुके एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया।

"एक ब्राह्मण की स्त्री का चाल-चलन अन्छा नहीं या, मगर अपने पति को वह अलावे में डाले हुए थी। वह उसके सतीस्व पर पक्का भरोसा रखता था। एक रोज विदेश जाने के लिए पत्नी से विदा लेकर वह स्वाना हुआ। किसी कार्यवश रास्ते से घर सौटा तो पत्नी के साथ दूसरे को सोता हुआ पाया। वह सब रह गया। गर्दन काट दूं? नाक काट लूं? मगर इससे इनका सुधार कैसे होगा?" यह सोच उसने अपनी चादर उन्हें भोदा दी श्रीर वापस चल दिवा।

"इधर जब इनकी नींद सुबी तो ब्राह्मकी की निगाह चादरपर पड़ी ।

'यह चादर तो वे से गये थे—यहां कैसे ?' वह मेद समस गई—उन्होंने देख लिया। मन में बहुत हरी। बड़ी बेचैन रहने लगी। सोचा चिट्ठी में बरूर हुरा-मला लिखेंगे। चिट्ठी श्राई—सगर कुशल-समाचार व प्रेम-वार्ता के सिवा कुछ नहीं! उसने मन को समसाया—जब घर प्रायंगे तब जरूर कसर निकालेंगे।

"शहाण घर श्राणा। वहें भेम व श्रपनेपन से मिला। इस बीच चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मणी स्तकर कांटा हो गई थी। जब रात को भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा—तब ब्राह्मणी वहे विस्मय में पड़ी। यह मजुष्य हैं या देवता? देखा तो जरूर, मगर कहते कुछ नहीं। श्रपने श्राप ही कुकर्म का पछतावा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मण बारीकी से उसके इस परिवर्षन को देखकर मन-ही-मन सन्तुष्ट होता रहता था। मरते दम तक उसने ब्राह्मणी को इस बात का परिचय नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था। ब्राह्मण की स्त्यु पर ब्राह्मणी फूट-फूटकर रोती है। श्रदोस-पदोस की श्रीरतें ताना देती हैं—जेसी पतिवता है सो हम जानती हैं! क्यों सुहल्ले वालों की मींद हराम करती है ? वह बढ़े दुखी स्वर से जवाब देती है—तुम क्या जानो, वह कैसा देवता था? तुम ऐसे समय भी सुन्से कोस रही हो—उसने देखकर भी सुन्स पर परदा ढाला। उसने सुन्से उबार जिया। दुनिया में उघारने वाले सब हैं, ढांकने वाला नहीं। तुम उघारने वाली हो, वह ढांकने वाला था। हा! श्राज दुनिया में मेरा ढांकने वाला नहीं रहा।"

सुधार का कैसा अभुपम व चमत्कारिक उपाय है यह ! हममें से कितने हैं जो दूसरों के दोषों की चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय इस बात को याद रखते हैं कि हम कैसे हैं ! फिर दूसरों को ढांककर सुधारने की दिन्यता तो विरत्तों में ही पाई जाती है। खुद अपने दोष दुनिया के सामने रखना एक बात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना दूसरी बात है। अपने दोष सुनाने से अपनी शुद्धि होती है व दुनिया अपने से सावधान ! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचड़ में पहते हैं,

अतिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचड़ उछाखने की जिम्मेदारी बेते हैं। 'पिशुन पराये पाप कहि देहीं'। जान-बूस कर श्रकारण पराये पाप सुनना 'श्रव्यापारेषु व्यापार' है, संस्कारहीनता का सूचक है व उसमें रस बेना दुष्टता का परिचायक है।

इस कहानी का ऐसा असर सुक पर हुआ कि अब 'अधिक ढांकने' की तरफ मले ही गलती सुमले हो जाय, किसी का 'पर्दाफाश' करना मेरे लिए नागवार हो जाता है। कर्त्तन्यवश सुके किसी की ब्रुराई व ब्रुरी बार्ते सुननी पहती हैं. लेकिन भीतर से यही श्रावाज उठती रहती है कि ईरवर मुक्ते इससे बचा। मुक्ते मन में कई बार श्रारचर्य होता है कि मनुष्य कुकर्म में एक-दूसरे को कैसे खिष्ठ कर खेते हैं ? उनका हौसला कैसे होजाता है ? एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कहा-दा साहब' यह दुनिया ही त्रलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। उनकी श्रांखें ही एक-दूसरे को श्रपना परिचय दे देवी हैं। श्रीर वे खिंच जाते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांश लोगों का यह अनुमन है कि पुरुष स्त्री को बिगाइता है। मुक्ते भी यह सच मालूम होता है। लेकिन काशी का मेरा अनुभव इससे उत्तरा है। दो घटनाएं खुद मेरे साथ ऐसी हुईं जिनमे स्त्रियों ने हरकत की। एक जवान विधवा थी। जिस घर में इम किराये पर रहते थे उसी में वह भी श्रपनी बुढिया सास के साथ रहती थी। मैं रात में छत पर सोया हुआ था। वह एकाएक आ गई स्रीर मुके जगाया । मैं एकदम जागा व चौंककर पूछा-क्या बात है, क्या हुआ ! वह चुप । मैंने सु'मालाकर कहा-शाखिर बताश्रो, तुम नयों ब्राई ? उसने कहा—सुम कुछ समसते नहीं ? ब्रब तो मेरे पसीना-पसीना होगया; श्रीर मैंने श्रावाज दी-'द्त्यू।' इसने में वह नीचे स्तिसक गई। मुक्ते बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह मैंने सब हाला दत्तु से कहा श्रीर हमने मकान बदल दिया ।

१-मेरे सायी मुक्ते इसी तरह सम्बोधन करते हैं। यह'दादा साहब'

प्क दूसरे मकान में एक ब्राह्मण्-दम्पति रहते थे। एक रोज मैं जीना चढ रहा था—उधर से ब्राह्मणी उतरी। रास्ते में उसने सहसा मेरा हाथ पकड़ा और अपने वक्त्यज्ञ पर जगा दिया। मेरे रॉगटे खड़े होगए। मैं हाथ झुड़ाकर ऊपर भागा। कई बार मन में आया कि उसके पति से कह हूं। जेकिन एक तो यह कहानी याद आ जाती थी, दूसरे मन में सोचता—हमें अपनी पढ़ाई से मतखब। इन फाज़त् बातों में क्यों पड़ें ?' हम अपनी संमाज रखें—बस खत्म!

एक स्त्री ने एक बार हमारी छत पर चिट्टी डाली। उसमें मुक्ते माई सम्बोधन किया था। अपना दुखड़ा रोया था—पति के त्रास से बचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों से मैं डर चुका था—और हम विद्यार्थी उसकी सहायता भी क्या कर सकते थे ? हमने अपनी अस-मर्थता प्रकट करके उससे माफी मांग ली।

में मन में विचार करता हूं कि उन स्त्रियों ने मुक्ते ही क्यों श्रपना शिकार बनाना चाहा? मुक्ते ऐसा खगता है कि मेरी खूबसूरती इसका कारण होगी। बचपन में में बहुत खुन्दर दीखता था। मेरी मां व मौसियां कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी खुन्दरता पर रीम कर मुक्ते गोदी में उठाकर नाचा करती थी। श्रव उनके दिख की बात वही जानें।

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि मैं वच कैसे गया ? इसके तीन कारण सुके मालूम होते हैं---

- १--पवित्र जीवन न्यतीत करने की मेरी प्रतिज्ञा ।
- २---भेरे परिवार का शुद्ध वातावरण ।

काशी में, तथा बाद में कानपुर रहते हुए, मैंने नियम-पूर्वंक इस बात का ध्यान रखा है कि गंगा जाते हुए देव-दर्शंच करते हुए, स्त्रियों की तरफ कर्त्यं न देख्ं। दृष्टि-दोष से भी अपने को भरसक बचाऊं। इन्हीं: संस्कारों ने और सबसे बदकर भगवस्कृपा ने मुक्ते बचाया है।

# सांप व भूत

काका साहब हमें हमेशा साहस की, कठिनाइयों में हिम्मत न हारने की बिल्क अपनी नई-नई सुस-बूस से रास्ता निकासने की, व अपने पांचों पर खड़े रहने की शिक्षा विया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा त्तव इसमें से कोई भी न रसोई बनाना जानता था, न सौदासुरूफ लाना। यं॰ नागेश्वरजी' को हमारा गार्डियन बना गये थे। हमें यह सुक्त नहीं पहता था कि कितना आटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकालें व कैसे पकार्वे । विना किसी से पूछे ही हमने अनुभव व अक्स से सब काम सीखे । बहुत कमखर्ची से काम जेते थे । बीमार होने पर भी इक्का नहीं करते थे। रात में दिया नहीं जलाते थे। दियासलाई सिरहाने रखकर श्रंधेरे में सोते थे। एक रोज रात को मेरी उंगली में किसी जानवर ने काट खाया। मैं हड़बड़ा कर उठा और शक हुआ कि कहीं सांप न हो। दिया जलाकर देखा तो उंगली पर जरा से खून का दाग था। मेरे एक फुफेरे भाई को सांप ने काट खायाथा। सब लोग इसी भरीसे रह गए कि चूहे ने काटा होगा श्रीर वह मर गया। मुक्ते श्रन्देशा हुश्रा कि कहीं सांप न हो श्रीर मैं चुहे के भरोले रह जाऊं। कमरा देख ढाला, मगर सांप मिला न चूहा । दत्तू घवरायगा—इसलिए उसे जगाया नहीं । हिंदी की पुक पाठ्य-पुस्तक में 'सांप के काटे के इलाज' पढे थे। मैंने फौरन सुतली से उंगली व कलाई पर बंद बांध दिये । चूक्हा जलाया व कढाई मे तेल

१--उस समय के हिन्दू कालेजिएट हाईस्कूल के एक हिंदी शिक्क।

हालकर उसे चूल्हे पर चढा दिया। चाकू निकालकर पास रख लिया। मिश्री व नमक पारी-पारी से खाता। सोच लिया था कि जहां स्वाद में फर्क श्राया कि चाकू से उंगली उहाकर तेल में भून दूंगा। घर्यटे-हेंद्र तक मिश्री व नमक का प्रयोग करता रहा। इस परीचा से तो सांप के काटने के लच्या नहीं जान पड़ते थे। मगर नींद बहुत श्राती थी। यह विपरीत चिह्न था। श्राखिर मैं थक गया श्रीर चूल्हा तुमाकर ईश्वर का नाम लेकर सो गया। काका साहब की सिखावन याद श्रागई—मौत लिखी होगी तो टलने वाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दत्त् को किस्सा सुनाया श्रीर खड़ी मुश्किल से हाथ के वंद काटे। वह विगड़ा कि मुक्क जगाया क्यों नहीं? कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते?

एक बार एक भयंकर सपना श्राया, जिसमें मेरे साहस की परीचा हुई। मैं वरामदे में सो रहा था। सपने में मैंने करवट बदली तो श्रपनी कोठरी में कई चिराग जखते हुए दिखाई दिये। मैं विचार करने खगा कि दिया तो बुमा दिया था फिर ये इतने दिये कैसे? शक हुआ कि कोई भूत जीजा है। मैं चित सो गया। देखता क्या हूं कि सामने दूर एक मिखारी खढ़ा है। शक्त उसकी रविवर्मा के भील के वैश में शिवजी वाली तस्वीर की तरह । मैंने उसे न्धृरकर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक तक श्राती हुई दिखाई दी। श्रव मुक्ते विश्वास होगया कि भूत से पाला पड़ गया। इतने में वह मेरी छाती पर दोनो श्रोर पैर पसारकर खड़ा, होगया। मैंने सोचा कि डर जायंगे तो यह से डालेगा। सुना था कि भत-पत्नीत उसके सिर होते हैं जो उनसे हरते है। मैं उससे श्रंग्रेजी में बातें करने लगा-इस खयाल से कि यह समम लेगा कि श्रंग्रेजी-हां हैं. इन पर हमारा जाद नही चलेगा। श्रव क्या देखता हं कि उसका सिर श्रासमान तक चला गया है। तो मैं हिम्मत हारने लगा। लेकिन याद श्राया कि महावीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं। मैं जीर से बोलने लगा वत्तात्रेय-दत्तात्रेय । पास में मेरा भाई दत्तू-टकान्नेय-सो रहा था। वह उठा उसने श्रावाज दी-दा साहब, दह साहब, क्या बात है ? बस भूत रफ़्-चक्कर हुआ—मैं मटकेर्नुसे उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने से तर था।

इस समय बरमंडल की एक साहस की घटना याद श्रा रही है। निरी उन्न कोई १३-१४ साल की होगी। तहसील में खबर ब्राई कि शेर ने एक गाय मार डाली। काका साहब नहीं थे। तहसील से सिपाही व तढ़वी (भीज चौकीदार) बन्द्कें व तीर-कमठे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे । मैं भी साथ गया । श्राम के एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों ने पीछे की स्रोर श्रावात दी-होशियार शेर त्रा रहा है। मैं पीछे अकेला पर गया था। मेरे सामने से वह छलांग मारता हम्रा निकला. मैं एक श्राम के पेड में दुवक रहा। लेकिन ढरा नहीं। शेर एक करौंदे की काड़ी में क्रिप गया । सिपाही उसे तताशते फिरते थे । साथ-साथ मैं भी । गांव के कुछ स्रोग भी दर-दर से तमाशा देखते थे। एक साढ़ी में सिपाहियों को शक हुआ। मुक्ते उन्होंने मना किया-हिर भैच्या, आप सामने वाले टीजे पर चढ जावें। मैंने कहा-नहीं, मैं तम लोगों के साथ रहक़र देखूंगा। उन्होंने कहा---राव साहब (काका साहब) यहां नहीं हैं। हुम यह जिम्मेदारी नहीं लेंगे। श्राप दूर चले जाइए। मैं मजबूर हुआ। सिपाहियों ने माडी मे पत्थर फेंके। विजली की तरह शेर मपटा और हीरा (एक सिपाही) के साथ गुल्यम-गुल्या होगया । शेर की गरज सुनते ही मैं टीबे से माड़ी को श्रोर लपका कि इतने में बन्दकों के फैर की श्रावान श्राई । मैं उस तक पहुंचता हूं तब तक तो शेर ढेर हो चुका था श्रीर हीरा बरी वरह घायल । उसने शेर के कान दोनों हाथों से पकड़ लिये थे. श्रीर छाती पर चढ बैठा था। मगर वह इस बुरी तरह घायल हुआ था कि राम-राम करके बचा । छः महीने में जाकर बिस्तरे से उठा ।

हीरा की बहादुरी मेरे हृत्य मे श्रिक्षित होगई। यह जी में श्राया कि कहीं ऐसा श्रवसर शावे तो मैं ऐसी निहरता व दिलेरी का परिचय दूं। जब कभी कोई भय की श्राशंका सामने श्राती है तो यह इस्य मेरी श्रांकों के सामने श्रा जाता है व सुभे साहस प्रदान करता है।

#### : 8:

### सात्विक भोजन

काशी के अपने जीवन' की कुछ घटनाओं व अनुभवों का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीवन को साहस व अहिंसा की ओर प्रेरित किया है। एक है आचार्य दिवेकरजी की दिनचर्या। ये खालियर के विक्टोरिया कालेज में अध्यापक थे। राजनैतिक पद्यंत्र में गिरफ्तार हुए और शायद १॥ साल की सजा पाई थी। छूटकर हिन्दू कालेज में एम. ए. में भर्ती हुए थे। जब वे बनारस आये ही थे कि मेरा परिचय होगया। एक तो दोमों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-मक्ती की परीचा में पास। बरमंडल से ही मेरे हृद्य में वंगाल व महाराष्ट्र के बिलवीरों के प्रति आदर-मान पदा होगया था। सावरकर, कन्हाईदत्त, खुदीराम, इत्यादि के नाम सुनने से एक अजीव मक्ति-माव मन में खहराने खगता था। दिवेकरजी को देखकर स्वभावतः ही मेरे दिल में एक आकर्ष ख हुआ। उन दिनों उनके पास ४) मासिक की एक ट्यूशन थी। टोनो वक्त लूखी बाटी, आम के पने के साथ खाते हुए मैंने उन्हे देखा। खुद हाथ से बनाते थे।

हर काम खुद हाय से करते ये और वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरे को सिखा सकें। उनकी हर वात नमूना होती थी। सुबह ३ बजे से उठकर पढते— सूर्योदय से पहले गंगा-स्नान करते। मैं भी उनके साथ अक्सर सीया करता जिससे रात में उठकर उनके साथ कुछ पढ़ सकूं। वे पढ़ाई में भी ब 'श्रौदुम्बर' के संपादन में भी मेरी हर तरह से सहायता करते। अमना

१-१६११ से १६१४ ई० तक।

ामिय शिष्य समक्कते थे। उनकी सादगी, श्रमशीखता, उच्च विचार, नियम-निष्ठा, पवित्रता एक-से-एक बदकर थे। इनके सहवास व बर-मयहल के संस्कारों से मेरे मन में यह मावना दृढ हुई कि मैं लोकमान्य की तरह देश-सेवा करूं। 'केसरी' की तरह हिन्दी में श्रखबार निकालूं। इसके लिए यह तय किया था कि बी० ए० करके लोकमान्य के पास ही कुछ समय रहकर श्रखबार-नवीसी व देश-सेवा की श्रयम् तालीम लूं। श्रागे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह से पूरा हुआ। दिवेकरजी के जीवन ने मेरे जीवन को श्राइश्रं की तरफ खींचते रहने में बड़ा काम किया। मुक्ते विश्वास होता है, श्रीर दिवेकरजी भी इस बात को मानते हैं, कि यदि वे कवें साहब के पास' न चले गए होते तो श्राण वह वापू के निकटवर्तियों में होते।

हम लोग दूध विनायक पर किबे के बाहे में रहते थे। वहां मंदिर के
पुजारी थे भडकमकर। उन्हें हम सब मास्टर साहब कहते थे—मंदिर में
ही एक छोटी-सी चटशाला उन्होंने खोल रखी थी। काशी के 'गुरुष्ठों'
की तरह वे मंग-बूटी, ज़र्दा-तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी सब गुण-निधान थे।
जजमानों के लिए 'बूटी' छानते व खुद भी चढाते। दिन में कई बार
नम्बर था जाता। उनका एक भतीजा था महादेव। वह बीड़ी पीने लगा।
मास्टर साहब ने दिवेकरजी से शिकायत की। उन्होंने कहा—जिसके
चचा सब गुण-निधान हों, वह एक गुण से भी गया! मास्टर साहब के
दिल को बड़ी चोट लगी। उन्होंने उसी चण संकरप किया कि थाज से
सब छोड़ा। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा—मास्टर साहब, पानतम्बाकू की छुटी रिलए। सब ध्यसन एक साथ नहीं छूट सकेंगे। लेकिन उस
तेजस्वी बाह्यण ने सवका एकदम बहिष्कार कर दिया—यहां तक कि जजमानो को भंग घोटकर पिलाते, मगर उनके बहुत दवाने पर भी खुद नहीं

<sup>1-</sup>दिवेकरजी एम० ए० करके म्योर सेन्द्रल कालेज में प्रोफेसर हुए ये---बाद मे वे अध्यापक कर्ने के साथ महिला विद्यालय मे काम, करने प्ता चले गए और १४ साल तक वहां रहे।

पीते । बरसो तक उन्होंने इस वत को निवाहा । श्रपने जीवन में तो मैंने पहला ही उदाहरख यह देखा। तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता ?

हम लोगों की मण्डली के सादे, ज्यसनहीन, पठन-पाठनमय जीवन की छाप, जो हमारे सम्पर्क में श्राता उस पर पड़ती। मेरे रिस्ते के एक बड़े माई 'श्रौदुम्बर' में काम करने के लिए श्राये थे। वे सिगरेट पिया करते थे। जब भड़कमकर ने प्रतिज्ञा की तो मैं उन्हें ताने-उलहने से ह्शारा, करने लगा। एक रोज उन्होंने भी सिगरेट न पीने का वादा किया, मगर निभा नहीं। इससे वे इतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पी, जैसे किसी बढ़े का श्रदब करते हों।

स्वर्गीय पं० वालकृष्ण मह, पं० रामचन्द्र शुक्क, श्री जयशङ्कर प्रसाद हैं हा० जम्मीचन्द्र, वा० श्यामसुन्दरदास, तथा विद्यमान पं० रामनारायण मिश्र, रायकृष्णदास, डा० भगवान्दास के परिचय में श्राने का इन्हीं दिनो अवसर मिला। पं० वालकृष्णजी वटें खरे श्रादमी थे। कहते, हिन्दुस्तान के मां-वाप गोली मार देने लायक हैं। वे बचपन में श्रपने लड़के लड़कियों की शादी करके वड़ा श्रमर्थ करते हैं। डा० लच्मीचन्द्र कहा करते थे कि मैंने विज्ञान में दूनिया की बड़ी-से-बड़ी डिग्नियां ग्राप्त की हैं लेकिन मैं श्रनुभव करता हूं कि थे कालेज—विश्वविद्यालय वेवकृष्ठ बनाने के कारखाने हैं।

'श्रौदुम्बर' के संचालन-काल के कुछ संस्मरण श्रव भी मेरे दिल करे। उमार दिया करते हैं। पं० देवीदत्त शुक्क (सरस्वती-सम्पादक) उन दिनों। काशी में संस्कृत पदा करते थे। उनकी 'बाह्मण' नामक कविता शायद पहली बार'श्रौदुम्बर'में छपी थी। बाबू श्रीप्रकाश के कुछ लेख पहली बार 'श्रौदुम्बर' के द्वारा हिन्दी-जगत् के सामने श्रापे। 'श्रौदुम्बर' के लिए दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। 'श्रौदुम्बर' की सेवाश्रों ने सुमेः श्राचार्य द्विवेदीजी की सेवा में पहुंचाया।

इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में वढा काम किया है। उन दिनों काशी में आर्थ-समाज व सनातन-धर्म के विद्वानों के खूब शास्त्रार्थ हुआ कस्ते थे। एक बार आर्थमुनिजी व पं॰ रामावतार शर्मा का शास्त्रार्थ हमने टाउन हाल में सुना था। पं० रामानतार शर्मा मारत में पहले एम० ए० व साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी। शर्माजी स्वतंत्र व मौतिक विचारक थे। उन्होंने 'प्रत्यच दर्शन' नामक एक नवीन दर्शन की रचना की थी। उसी के सम्बन्ध में यह शास्त्रार्थ हुआ था। आर्थ--समाज में उन दिनों स्व० पं० केशनदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे। बढ़े होनहार मालूम होते थे। उनकी प्रतिमा व तेज से भुक्ते ऐसा लगता: या कि थे दूसरे द्यानम्द होंगे।

यहीं स्वामी सत्यदेवजी से परिचय हुआ। अमरीका से जौटने पर उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग-जैसा शुरू किया था। भिन्न-भिन्न विषयों पर न्याक्यान या उपदेश देते थे। उनके वहां के अथम भक्तें में में भी था। मैंने शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा था कि संगत अपने से बड़े, अच्छे व कंचे जोगों की करनी चाहिए। भजे ही उनके समाज में हम छोटे, चुद्र, या हैय भी समके जावे। इससे ज्ञान, अनुभव, अंस्कारिता की बृद्धि तो होती ही है, अभिमान नहीं बढने पाता। यही कारण है जो इतनी छोटी उस्र मे मैं इन बड़े लोगों के सम्पर्क में आ गया और इनके जीवन, सत्संग व उपदेशों से ज्ञाम उठाने का अथल किया। किसी भूखे-प्यासे की तरह मैंने काशी के वातावरण से जितना सात्विक व पौष्टिक खाद्य-पेय- मिल सकता था, पाने में कसर नहीं रक्खी थी।

बाए के दिल्ला-अफ्रीका के सत्याग्रह की मनक कानों में आती रहती थी। कोई नई चीज बन रही है, ऐसी छाप हृदय पर पहती थी। निजी जीवन में तो दूसरों को कष्ट न पहुंचने देने की दुत्ति बद रही थी—मगर सार्वजनिक, खासकर राजनैतिक जीवन में 'हन्ते को हिनये, पाप दोष नाः गिनये' के सिद्धान्त का बोल-बाला था। जब लोकमान्य तिलक, भोफेसर परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने बरमंडल में सुनी थी तब मुक्ते ऐसाः लगा या मानो कोई अनर्थ होगया—अधित घटना होगई। खून ऐसाः उबलने लगा मानो बुखार आगया हो। मांडले में बन्द लोकमान्य मेरे. हदय-देव बने हुए थे।

### ; 80 :

## मातृ-हृद्य

मैट्रिक कर ज़ुकने के याद मैंने पूना जाकर बी०ए० करने की योजना चनाई । इन्हीं दिनों श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने दिवेकरजी से ·कहा कि सुके एक श्रव्हे सहायक की जरूरत है। 'श्रोदुस्वर'की बदौलत दिवेकरजी 'सरस्वती' में लिखने श्रीर द्विवेदीजी के सम्पर्क में श्राने लगे थे। उन्होंने मुम्मसे कहा--'सरस्वती' मे जाते हो ? तीन साल पूना में बी॰ ए॰ पास करोगे तब तक तीन साल में हिवेदीजी के पास पत्र-- संपादन का श्रमली श्रनुसब हो जायगा। श्राश्विर हिग्री लेना तो तुम्हारा <sup>-</sup> उद्देश्य है नहीं । हिन्दी में पन्न निकालना है तो लोकमान्य की श्र**पे**चा हिनेदीजी से श्रधिक सोख सकोगे ।' 'श्रोहम्बर'बन्द हो चुका था-मुके यह सत्ताह जंच गई। द्विवेदीजी ने मुमसे पूछा-नया लोगे ? मैंने लिखा-रोटी-कपडा। उनके पास जाते हुए लोगो ने दराया-दुर्वासा हैं-तीन दिन में छोड़कर भागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता । इससे मेरा उत्साह दूना वढ गया। मेरी एक श्रजीव खासियत है। जब मेरे सामने कोई कप्ट, संकट या खतरे की दुखील रखता है तो सुके दुना उत्साह होता है। भन में श्राता है-करके देखें तो श्राखिर क्या डर या खतरा है। काका साहब शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं - डरना चाहिए । खतरा कल्पना में ही भयंकर होता है । एक बार वरमंडल में हम दोनों धूमने निकले । एक कुएं में नीचे मांप जैसा कुछ दिखाई "देता था। लोग नीचे उतरने से **डर** रहे थे। काका साहब ने सुके मेजा कि जाओ नीचे जाकर देखों, क्या है ? मैं साहस करके चला गया तो एक कपड़े की चिन्दी पड़ी हुई थी। यह घटना मुसे याद आगई। मैंने मित्रों से कहा, तो अब जरूर द्विवेदीजी के पास जाऊंगा। आखिर वे शेर तो हैं ही नहीं, जो फाड़ खायंगे। काम ही तो कसकर खेंगे। कमी गुस्से में सख्त-मुस्त कह खेंगे। मैं शिष्य-भाव से जारहा हूँ। उनके जूते उठाने व पोंछने में भी मुसेशर्म नहीं आने की। तब मुसे उनका आशी-वांद क्यों न मिलेगा?

उन्होंने सहायक संपादक की जगह मेरी नियुक्ति की । पहले एक मास तक प्रयाग—इंडियन प्रेस में रखा। छही से काम मेज दिया करते थे। डा॰ जगदीशचन्द्र वसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाखी का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान श्रंप्रेजी में मेजा, कि इनका श्रमुवाद करके मेजो। मारत-सरकार की शिखा-विमाग व जेल--विभाग की रिपोर्ट मेजीं कि इन पर 'सरस्वती' के लिए टिप्पणी लिखो। विज्ञान-सम्बन्धी लेख व रिपोर्टें, मैंने समसा, मेरी परीक्षा के लिए मेजी यीं। पहले तो मन में श्राया कि लिख दूं, विज्ञान में मेरी गति नहीं है, श्रीर ऐसी टिप्पणियां श्रापके नजदीक रहने पर लिख सक्गा। मगर मैंने सोचा कि यह तो विसमित्ता ही गलत हो जायगा। मैने कोष के सहारे विज्ञान-संबंधी भाषण को १-७ बार पडकर समसने का यत्न किया। फिर एक साइन्स मास्टर को स्रोज निकाला, जिन्होंने सारा लेख समसा दिया। मेरा श्रमुवाद पंडितजो को पसन्द श्राया। टिप्पणियो के लिए मैंने 'सर--स्वती' की पित्रजे वर्षों की फाइलें निकालकर पंडितजी की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां देखीं। उनसे सुक्ते ककी सहारा व मसाला मिल गया।

थोदे ही दिन में पंडितजी खुद इजाहाबाद आये। कहा—हम तो जंगल में—ग्रही में—रहते हैं, चना-चवेना जो कुछ मिलता है, खा जेते हैं। तुम वहां रह सकोगे ? मैंने कहा, मैं तो वहीं आपके पास ही रहने के बिए आया हूं। मैं शहर की बस्ती से ऊब गया हूं। पांव पसारने भर के बिए जगह मिल्ल जाय तो बहुत। आप चने-चवेने से काम चला जेते े हैं तो मेरे लिए घास-फूंस काफी होगा।

"तो मुक्ते खिख देना तुम्हारे खिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, मैं सब कर रख्ंगा।" उन्होंने श्रास्वासन-सा देते हुए कहा।

जब मैं जुही पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें तैयार मिर्ली । पंढितजी -ने बडे श्रपनेपन से कहा---जो जरूरत हो मुक्तसे कह देना । संकोच मत करना । श्रपना घर समक्तना । बार-बार पूछने की मुक्ते श्रादत नहीं है ।

"श्राप वेफिक रहें। मैं श्रपना सब काम खुद कर लूंगा। सुके -श्रपने लिए किसी को कष्ट देने की श्राटत नहीं है।"

रहने का स्थान तो सुके सचसुच ऐसा मिला कि दिन में पांच पसारने की भी जगह नहीं थी। कमशैल प्रे स के कंपोजलाने में कंपोजीटरों की तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे हैंटें चुनकर मैंने ऊंचा बना लिया। दिन में यहां काम करता, रात को मैदान में सो रहता। मैंने दो निश्चय कर लिये थे—पंडितजी कितना ही और कैसा ही काम लें, कभी नाक-मौंह नहीं सिकोड़ गा। कैसी ही असुविधाएं हों, कभी पंडितजी से शिकायत या कोई फरमायश नहीं करू गा। पंडितजी ने काम भेजा नही, मैंने चट से करके लौटाया नहीं। शाम को काम मेजते तो रात को ही करके लौटा देता। १०-१२ दिन के बाद ही पंडितजी जिल् उसे जलदी कर दिया करो, वर्ना श्रपनी फुरसत से किया करो। गाणेशजी ने सुमले कहा—मेरे बाद पंडितजी ने तुम्हों से ऐसा कहा है। मौंने जवाव दिया—दूसरे लोग काम-चोर रहे होगे। पंडितजी खुद डट-कर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चाहेगे। और मैं तो इसी-लिए श्राया हूं कि खुब सीख़ श्रीर श्रचुमव लूं।

मैंने श्रनुभव किया कि पंडितनी को ऊपरी सख्ती या उग्रता में बड़े

१---शहीद गर्गश्रशंकरजी विद्यार्थी । सुक्तसे पहले वे परिहतजी के सहायक रह चुके थे ।

कोमल व बत्सल िता का ही नहीं माता का हृदय लहराता था। पंडित-जी के भानजे-मानजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरह लगता या। मार्तयह को हबल निमोनिया होगया। पंडितजी ने जिस चिन्ता, सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से बदकर थी। एक रोज बिटिया ने कहा—उपाध्यायजी, आज मामा से घर पर दाल नहीं खाई गई। मैंने पूछा—क्यों ? उसने कहा—कहते रहे, आज मार्तयह दाज के लिए मचल रहा था—उसे दाल नहीं मिली, सुमसे -खाई नहीं जाती। यह माता का हृदय बोल रहा था। उपर से कठोर दीखने वाले कई लोगों में मैंने ऐसा मातृ-हृदय देखा है।

पंडितजी का सुम्म पर इतना विश्वास बढा कि एक बार दौलतपुर जाते दुए अपनी लाइने री की चानी सुमे दे गये। कहा—जो किताब चाहो पढ़ना। किसी को देना चाहो दे देना। बाबू भगवानदास ने यह सुना तो कहने लगे—पंडितजी ने यह श्राजादी पहली बार श्राप ही को दी है। पुस्तकें वे किसी को छूने तक नहीं देते थे।

उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने एक अजीव परिस्थिति पैदा कर दी थी, जिसका बढ़ा मधुर अन्त हुआ। उससे मुक्ते पता लगा कि सरलता च भलमनसाहत में कितना बल और प्रभाव है। कई बार ऊपर से कठोर दिलाई देने वाले व्यक्तियों में कोमलता व करूगा के रूप में अहिंसा की धारा फल्गु नदी के सदश बहती रहती है। अहिंसा का संबंध ऊपरी आवरण, बाहरी आचार से उतना नहीं है, जितना भीतरी भावना— कृति से है।

१-कमला-एंडितजी की बड़ी भानजी। २-कमर्शंत प्रेस के मैनेजर।

### : ११ :

# हृदय-परिवर्तन

परिहतजी की पंजी से कमर्शन प्रेस खन्ना था । बाबू भगवानदास उसके मैनेजर थे। वे परिहत्जी के गृह-प्रबंधक भी थे। परिहत्जी को वे पिता की तरह मानते थे। परिहतनी भी उनपर भरोसा रखते थे। जब सुकपर पण्डितजी का प्रेम व विश्वास बढने लगा तो भगवानदासजी को कुछ खटका हुआ। कुछ ऐसे कारण पैदा हुए. जिनका सुमसे कुछ वास्ता नहीं था. जिससे पण्डितजी ने यह प्रस्ताव रखा कि 'भगवानदास. प्रेस के बारे में तुम्हारी हमारी लिखा-पदी हो जाय ।' पण्डितजी ने भगवान-दासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका श्रीर बढ़ गया । दस्तावेज़ का स्टाम्प सिखने के सिए परिस्तवी ने सुके दिया। यह देखकर तो भगवानदासजी को पूरा शक होगया कि मैं भीतर ही मीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूं श्रीर पण्डितजी का प्रेम भगवानदासजी से कम कराके अपनी तरफ खींच रहा हं। इधर दस्तावेज की एक शर्त मुक्ते कही मालुम हुई । परिडतजी ने भगवानदासजी का वेतन उसमें बहुत कम रखा था। मैंने जाकर परिबद्धजी से कहा कि भगवानवासकी भापको पिता की तरह मानते हैं। बाल-बब्चेदार हैं, इतने बेतन में कैसे निसेगी ? परिदत्तती ने कहा-हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । सैंने जवाब दिया--- वे क्या कहते ? यह तो श्रापके सोचने की बात है । पंडित--जी को मेरी दलील तो जंची नहीं मालम हुई । लेकिन कहा-अभी तो

तुम वैसे ही नकल कर दो । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने खगे हे सके भी इससे दुःख रहा ।

इसके बाद पंडितकी दौजतपुर गये। कुछ दिनों बाद मुक्ते भी वहाँ बुजाया। बा॰ भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितकी के प्रति कुछ ऐसी बातें कह जाते जो सुक्ते श्रव्यक्षी नहीं जगतीं। मैं उन्हें कहता— परिडतकी कैसे ही सक्त हों, श्रीर में भी मानता हूं कि इस मामने में उन्होंने श्रापके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी श्रापने उन्हें पिता की तरह माना है। उनके प्रति श्रपने भाव में श्रापको फर्क नहीं श्राने देना चहिए।

दौत्ततपुर में पण्डितजी ने सुमस्ते पूड़ा-'भगवानदास का क्या हाल है ? कुछ कहते थे ?'

'कहते क्या थे ? दुस्ती रहते हैं । इसनी तनस्वाह में काम कैसे चले ?' 'तो हमसे कहते क्यों नहीं ?'

'कहें क्या-प्राप उनकी हालत क्या नहीं जानते ?'

'तो तुम्हारी राय मे क्या होना चाहिए ?'

मैंने कहा, 'कम से कम " इतने तो होने ही चाहिएं।'

'अच्छा तो जब हम जुही आवें, वे हमसे कहें। इतना ही कर देंगे।' जब मैं जुही लौटा तो भगवानदासजी वे पूछा—पिखतजी मेरे बारे में इड़ कहते थे ? मैंने कहा—हां। 'तो क्या कहते थे' ? 'तनस्वाह के बारे में कहा कि भगवानदास हमसे कहते क्यों नहीं ?' अब की पिएडतजी आवें तो आप कड़ कहिए।'

'नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उनके स्वभाव की जानता हूं। वे एक पाई ज्यादा नहीं देंगे।'

मैंने जोर देकर कहा—'आपका बिगड़ता क्या है ! इससे कम तो कर नहीं लेंगे ! और मैं सममता हूं आप भी पविडतजी के साथ न्याय नहीं करते । आप एक बार कह तो देखिए ।'

परिहतजी दौजतपुर से आये व मगवानदासजी प्रेस के कागजात:

सेकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें याद दिखा दिया कि परिहतजी से तनस्वाह के बारे में जरूर कहना।

भगवानदासजी पण्डितजी के कमरे से हंसते व पुजकित होते हुए निकले । कहा—पण्डितजी ने """कर दिये ।

"मैं तो पहले से ही श्रापसे कह रहा था कि उनसे एकबार कहिए तो !"

कुछ दिन के बाद बाबू भगवानदासजी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रक्षा कि प्रेस में पिख्डतजी, मैं व श्राप तीनों सामी होजायं। मैंने कहा—मैं यहां जिन्दगी बसर करने के लिए नहीं श्राया हूं। मैं तो सीखने व श्रमुभव प्राप्त करने के लिए श्राया हूं। मेरा कार्यंचेत्र तो दूसरा है। प्रेस या पिख्डतजी का जो काम हो श्राप मुक्तसे लेते जाहए। मैं सुम्मे-वामे के मनडे में नहीं पटता।

उस दिन या दूसरे दिन शाम को हम दोनो साथ पाखाना फिरने जंगल में गये। रास्ते में भगवानदासजी ने कहा—पिखतजी, मैं श्रापका बढ़ा श्रपराधी हूं। मेरे दिल में बढ़ा पाप भर गया था। मैं समक गया था कि श्राप मेरे खिलाफ कोई षड्यन्त्र रच रहे हैं, श्रव मुक्ते विश्वास हो गया कि मेरा यह कितना अस था। श्रापकी सरस्ता व सचाई की मैं दाद देता हूं। मैं श्रापके सामने शर्मिन्दा हूं।

मेरे लिए यह बोम श्रसहमीय हो रहा था। मैंने उनसे कहा—बाबू साहब, यह सब मुमसे मत कहिए। मेरे जी में न जाने क्या-क्या होता है। श्रापके दिल में जो कुछ होरहा था उसे सुनने की मुम्ते इच्छा नहीं है। श्रापके दिल को संभालमा श्रापका काम है, सो श्राप कीजिए। मुम्ते ऐसी बातें सुनना श्रद्या लगता है।

बाबू मगवानदास के इस हृदय-परिवर्तन ने मेरे सामने एक प्रकाश-पथ खोल दिया। मुक्ते तो त्राखिरी दिन ही और सो भी उन्हेंकि कहने से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-बिच्छू भर गए थे। अब मैंने समका कि साक्ते का प्रस्ताव शायद मेरे दिल की परीक्षा के लिए रखा गया था। मैंने इस घटना से यह नतीजा निकाला कि मतुष्य को अपनी भलाई पर ही कायम रहना चाहिए। कोई बुराई करता है या बुरा समम बेता है को वह बुराई ही उससे हिसाब चुकता कर बेती है।

् श्रव में सोचता हूं तो यह श्रनजान में श्राईसा-वृत्ति का ही एक मधुर फल मालूम होता है।

## ः १२ : धर्म की शोध

धर्म की श्रोर वचपन से ही मेरी रुचि है। पिताजी सुबह उठते ही रोज स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते सुके भी कई स्तोत्र याद हो गए थे। रामरजा, शिवकवच, नर्मदाष्टक सुके बहुत भाते थे। जीजी कहा करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को श्राशीर्वाद दिया था कि तुन्हें श्रच्छा पुत्र होगा। साधु-सन्तों व सत्युरुषों की संगति में मेरा मन चड़ा लगता है। उनके प्रति सहज ही भक्तिमात्र का श्रनुभव हृदय में करता हूं। यद्यपि मेरे हृत्यटल पर इन दिनों राष्ट्रीयता का रङ्ग चढ़ा हुशा था श्रोर श्रव भी चढ़ा हुशा है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब सुके मौका मिल जाता है तो में उसे छोडता नहीं हूं। छही में मैंने गीता-रहस्य ध्यान से पढ़ा श्रोर साथ ही राजवाडे का गीता-भाष्य भी। दोनों मराठी में पढ़े थे। विवेकानन्द के ज्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने को मिले। मोरोपंत की केकाविल की प्रोफेसर परांजपे कृत टीका भी पढ़ी। शास्त्र-रहस्य, व रागिणी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप धर्म-जिज्ञासा उत्यन्त हुई।

एक बार में हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन में आया कि धर्म की कई न्याख्याएं लोगों ने की हैं। धलग-श्रतग अंधों में श्रतग-श्रतग मत हैं। हम स्वतंत्ररूप से ही क्यों न सोनें कि धर्म आखिर क्या है ? इन अंधकर्ताओं ने भी तो श्राखिर श्रपनी बुद्धि से ही धर्म का स्वरूप व लक्षण ठहराया है। तब हम भी श्रपनी बुद्धि से ही क्यों क इस प्रश्न को हत करें। अब मैं सोचने, लगा कि मनुष्य का धर्म कैसे जाना जाय ? तो पहले यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या करना चाहिए। एक थाली मेरे सामने आई। यदि किसी अनजान को थाली दी जाय तो वह इसका धर्म कैसे निश्चित करेगा ? नीचे की सतह और आसपास की ऊंची कोर या दीवार देखकर वह अनुमान करेगा कि यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है। अर्थात् उसकी बना-वट से उसके धर्म का अन्दाज लगायेगा। इस निर्णय से असे कुछ समाधान हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि हां, कुछ रास्ता हाथ लगा। अब मेरे सामने एक मेज आई। उसके पाये व उपर सपाट सतह देखकर यह अटकल होगी कि ऊंचे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गई है। है तो हम मनुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट से करें। अब तो भुक्ते ऐसा लगा मानो मैदान मार लिया।

श्रव विचार श्रागे चला। तो मनुष्य की बनावट को देखें। उसमें कई इन्द्रियों हैं और वे सब चलती-हिलती व काम करती हैं। तो मन में यह खयाज जमा कि इन इन्द्रियों का जो ब्यापार है उसे होने देना ही मनुप्य का धर्म है। जेकिन तब प्रश्न उठा कि इन्द्रियों के ब्यापार तो अच्छे भी होते हैं श्रीर छरे भी। तो क्या छरे ब्यापार भी धर्म हैं ? हाय से दान भी दिया जा सकता है श्रीर खून भी किया जा सकता है, तो धर्म क्या हुश्या ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सद्व्यक्हार या सदुपयोग धर्म हो सकता है, ड्रा ब्यापार या दुरुपयोग नहीं। श्रव चित्त को समाधान मिल गया—यह निर्णय हुश्या कि शरीर का—विविध इन्द्रियों का सदुपयोग मनुष्य का धर्म है। मन में खुशी हुई कि श्राखिर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे। इससे यह श्राला-विरवास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचा व निर्णय किया जा सकता है। तबसे पढने की बनिस्कत मनन करने की श्रवृत्ति श्रीर बढ़ गई।

बाद में मैंने यह सारी प्रक्रिया शायद दिवेकरजी को सुनाई थी तो उन्होंने किसी विदेशी तत्त्ववेत्ता का नाम लेकर कहा था कि उसने इसी छंग पर कर्संच्य का विचार किया है। तब मैं अपने मन में थोड़ा-सा फूला भी कि एक तत्त्ववेत्ता की पद्धति से मेरी पद्धति मिल गई।

फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ? उत्तर सामने आया कि जिसका जोग आमतौर पर स्वागत करें वह सद-पयोग, जिसका विरोध करें वह दुरुपयोग। दान देने के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ेगा तो सब उसको पसन्द करेंगे, मगर करन के निष् क्रेगा तो विरोध होगा। किसी को गाबी दी जायगी तो जोग विरोध करेंगे, बुरा कहेंगे; मगवान् का नाम जिया जायगा तो जोग खुश होंगे, श्रव्हा कहेंगे । यह कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं था, व्यावहारिक था; मगर इससे मेरा काम चन्न जाता था श्रीर मुक्ते सन्तोष भी होगया था। मुक्ते धर्म की यह अच्छी काम-चलाऊ व्याख्या मालूम हुई । बाद में तो मैंने धर्म, नीति, श्रध्यात्म, श्रादि विषयों का भरतक इतना श्रध्ययन भी किया जिससे मेरा बौद्धिक समाधान होसका। सबका निचोड् यह निकला कि धर्म-श्रधर्म, पाप-पुरव्य, सुख-दुःख, ज्ञान-श्रज्ञान सबका श्राधार हमारा चित्त है । उसी को सम, शांत, स्थिर बनाना सारे धर्मी के उपदेश का. सार है। सद्गुणो की वृद्धि, दैवी संपदा का विकास, या सात्विकता के उत्कर्ष से ही ऐसी स्थित को पहुंचा जा सकता है। श्रीर श्रहिंसा का बत सब में पहला स्थान है ।

### : १३ :

# दौलतपुर में

उन दिनों पिरहतजी किरातार्ज नीय का अनुवाद करते थे। एक घरटा रोज मुक्ते जिखाया करते थे। जब दौजतपुर गए तो उन्होंने चाहा कि मैं भी वहां चलूं। अपने मकान के पास मेरे जिए उन्होंने एक फूंस की कोपड़ी बनवाई, जिसका नाम पढ़ गया 'हरिबाबू का बंगजा'। दीवार में कबी हैंटें वैसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं। दौजतपुर गंगा किनारे था। गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था। कुछ तो नाव से व एक-दो जगह वैसे ही छाती तक पानी में चलकर पार की जाती थी।

साना मैं अपने हाथ से बनाता था—दोनों जून। कभी मैंने आलस्य-वश एक बार खाना बनाकर दोनों बार नही खाया। चौका-वरतन बहुत बार खुद ही किया करता था। दौलतपुर से कुछ दूर मोजपुर में हाट लगती थी और रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन हाट से जाना पड़ता था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगाना रह गया और एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक जौकी के खाने की कोई चीज नहीं रह गई। पियडतजी के यहां से मंगा सकता था, जेकिन संकोची और कुछ मनचले स्वभाव ने कहा—आज लौकी पर ही गुजर कर लेंगे। जौकी पकाकर जब मैं खाने बैठा तो तकदीर से पियडतजी आ गए। 'हैं' यह क्या ? आज सिर्फ लौकी ही लौकी ?' मुक्त पर घडों पानी पड़ गया, मानो चोर सेंघ के मुंह में पकड़ लिया गया हो।

'प्रविदतजी, हाट से चीजें मंगानी रह गईं......'

'सले श्रादमी, घर में क्यों नहीं कहला दिया—क्या घर एै चीजें नहीं रहतीं ?'

'हां, सो वो ठीक है, पर मैंने कहा चलो, श्राज लौकी पर ही गुजार दें।'

'वाह-तुम भी खूब श्रादमी हो। बिटिया, देखो श्राज से जब उपाध्याय-जी खाना खाने खगें तब श्राकर देख जाया करो, दाल न बनावें तो दाल, साग न बनावें तो साग घर से दे जाया करो। इनका भरोसा मत किया करो।'

पिरुत्तकी की इस उदारता ने सुने शर्मिन्दा तो किया ही, सदा के क्विए उपकारबद्ध भी कर विया। उनके वात्सक्य का एक श्रीर नमूना याद श्रा रहा है।

पिढतजी को आम खाने का बड़ा शौक था। मीठे व पतले रस के आम बहुत पसन्द करते थे—ऐसे ही आम वरअसल गुयकारी होते हैं। छः महीने वे आम खाकर ही रहते थे। आम चूस कर ऊपर से दूध पीते थे। सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से मिगोथे आम सुबह चूसते थे। रस नहीं पीते थे। ऐसे मीठे आमो के कई बाग खरीद लिया करते थे। मीठे फल के आम अपने लिए सुरचित रखकर सारा बाग गांव के लोगों के लिए छोड़ देते थे। अपने लिए सुरचित शामों में से दूसरों को असंगवश ही विया करते थे। एक बार न जाने क्या मन में आई। सुमसे पूछा—हमारे खाने के आम कभी तुमने खाये हैं या नहीं। मैंने उत्तर दिया—नहीं तो। तो तुमको कौन-कौनसे आम यहां के पसन्द आये? मैंने कहा—मैं ठीक नहीं कह सकता। 'क्यों?' 'मैंने बहुत कम आम यहां खाये हैं।' 'ऐं—क्या कहते हो; इतने आम लोग ग्रुफ्त खाते हैं और तुम क्यों नहीं ले आते हो ?' मैंने नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब व वन पड़ा।

उन्होंने पुकारा—'विटिया, देखो श्राज से दोनों जून उपाध्यायजी की हमारे खाने के श्रामों में से कुछ श्राम दे श्राया करो। इन्होंने तो श्रमी 'तक यहां पेट भर के श्राम खाये ही नहीं।

किसी आदमी को आवाज देकर कहा—दिखो, उपाध्यायजी के लिए बाग से अध्के आम से आया करो। ये बहुत संकोची हैं।'

वास्तव में मेरा स्वभाव इतना संकोची है कि श्रपनी मां व परनी से

भी सहसा कोई चीन नहीं मांगता । तक्कीफ खुपचाप सह लेना अच्छा मालम होता है. मगर किसी से कहना व उसको कष्ट में डाजना नहीं न्सहाना । इस स्वभाव के लिए बरमयडल की एक घटना कारगीभूत हुई है । सुके होरहा (हरे सुने हुए बूंट) खाने का बड़ा शौक था। कच्ची खुनी मूंगफली, भूसर में सुने प्रालु सुके प्रब्हे लगते हैं। बरसंडल में एक बार होरहा घर में श्राया । दिन में मैंने खुब खाया । जब सोने लगा को फिर खाने का सन हुआ और काकी से मैंने होरहा मांगा। उन्होंने एक सूप में जाकर रख दिया। मैं सब खा गया। सुबह मेरे चचेरे भाई-बहनों ने होरहा मांगा तो काकी ने उन्हें पीट दिया। होरहा था नहीं, रात को मैं सब सफा कर गया था। इस घटना का मुके वड़ा पञ्चतावा हुआ। रात को मैं यह नहीं समका था कि काकी ने सारा-का-सारा होरहा मुक्ते दे दिया है। मुक्ते कुछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर सब-का-सब मुक्ते दे दिया। दिन में खूब खा लेने के बाद फिर रात में मांगने से उनका नाराज होना था भी स्वाभाषिक । मैंने श्रपनी इस भूव को इस जोर से महसूस किया कि मुक्ते कोई फरमाइश करते समय यह डर लगने लगता है कि यह श्रनुचित या श्रसामयिक तो नहीं हो जायगी। मोजन करते समय इस बात का बढ़ा खयाल रहता है कि कहीं मांगने से भी छे वार्जों के लिए कम तो नहीं रह जाय। इसलिए श्राम तौर पर जो कुछ परोसने के लिए सामने आ जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को न्सीमित रखता है।

'हरि बाबू का बंगला' कच्ची हूँटों का था। बारिस के दिन आये। पुक रोज रात को जोर की बारिस हुई। नीचे जमीन में पानी वह आया। बात का वक्त। मैं खटिया पर सो रहा था। एक तरफ की कुछ हैंटें गल- कर गिर पहीं। श्रव सुमे दर हुआ कि सारी दीवार कहीं वह गई तो मेरी खटिया इसी में दव जायगी। खटिया टपरिया के बीचों-बीच विद्याई व पड़ रहा। नींद तो कहां से श्राती। एक-दो बार विचार हुआ कि पिएडतजी को पुकार लूं। श्रव्यत तो श्रांधी-बारिश में श्रावाज पहुंचनी मुश्किल थी, दूसरे यह विचार श्राया कि देखो परमात्मा क्या करता है ? शोड़ी देर के बाद एक तरफ की दीवार गिरी—तकदीर सिकन्दर थी कि वह मोंपड़ी के श्रन्दर नहीं बाहर की तरफ वही। श्रव पानी की बौद्धार मेरी खटिया तक सीधी पहुंचने लगी। इतने में दीवार गिरने की श्रावाज सुनकर पिएडतजी जग पडे। फीरन जालटेन लेकर श्राये। पूछा, क्या हुआ ? मैंने इंसकर जवाब दिया—हमारा बंगला वह गया।

सुबह गांव के बहुतेरे लोग 'हरिबाबू के बंगले' का तमाशा देखने ज़मा होगए। कहते—ईश्वर ने खैर की, कहीं दब जाते तो ! बहों के पुण्यः ने बचा लिया। मैंने जवाब दिया, पण्डितजी के पुण्य ने।

दूसरों को कष्ट में न डाज़ने का भाव श्रिष्ट्सा का ही एक श्रंग है। हिंसावादी को जो श्रानन्द या सन्तोष दूसरों पर प्रहार करने में, कष्ट पहुं-चाने में होता है, वही श्रिष्ट्सात्मक न्यक्ति को खुद कष्ट उठा जेने में होताः है। सर्वतोमुखी संयम श्रिष्ट्सा की स्थूज साधना है श्रीर श्रसंयम हिसा की तरफ जे जाने वाली प्रवृत्ति है।

#### : 88 :

## तुनक-मिज़ाजी

तुनक मिजाजी श्रमिमान है, और श्रमिमान श्रसीर में जाकर हिंसाः का ही एक रूप होता है, यह बात श्राज जितनी साफतौर पर समझ में श्रारही है उतनी उस समय नहीं थी. जबका किस्सा में लिख रहा हूं। हमारे श्रासपास की सत्य बार्तों का हमारे मन पर श्रसर होना-होने देना एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा विचार किये कोई-फैसला कर लेना दूसरी बात है। पहली वृत्ति सत्य-साधक या सत्याप्रही के लिए बहुत जरूरी है, उसके विना वह सत्य को न तो पा हो सकता है, न साथ ही सकता है। मत्य सूर्य की तरह है, जिसकी हजारों-लाखों किरखें चारों त्रोर फैल रही हैं। सत्यरूपी सर्य चारों त्रोर श्रपनी किरखों को फेंकता है, परन्तु सत्याग्रही श्रपने चारों श्रोर उन प्रकाश-किरणों को प्रहरा-करता है, आने देता है व उनके प्रकाश में अपने को-अपनी हर बात को हमेशा जांचता-परखता रहता है और उसके फल-स्वरूप अपने विचार-भाचार-वृत्ति में फर्क करता रहता है। इसीसे वह नित नृतन, सजीव,. श्रागे बढ़ता रहने वाला होता है। दूसरी तरफ, जो ब्यक्ति सत्य की प्रकाश--किरणों को-शासपास की घटनाओं. मित्रों की सलाहों, तटस्थों की आलोचनाओं, विरोधियों की निन्दाओं. उपहासों. अपमानों, आदि को भपने पर पड़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पड़ा रहता है व प्रगति नहीं कर पाता। किन्तु जो इन घटनात्रों या ऋासी--चनाओं भादि से भदक कर मट से कोई कदम उठा लेता है, वह धनके-

-साता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पछ्वाता है । यही तुनक-मिज़जी है। यहत असे तक में इसका शिकार रहा। अब भी जब सुके ऐसा भास होने जगता है कि सामने वाला मुके दवा रहा है, थौंस से काम जेना चाहता है, किसी की निन्दा करता या चुगती खाता है, बेकस्र ही मुके उजहान देता है, जनाब तलब जैसा करता है, डांटना चाहता है, तो भेरा पारा चढने लगता है। खेकिन अब मैं कट से कोई फैसला नहीं कर लेता। अपनी तुनक-मिज़ाजी की कुछ घटनाएं इस समय याद आ रही हैं।

श्राचार्य द्विवेदीजी सुक्ते प्रत्न की तरह चाहने खगे थे । मेरे घर की -बीमारियों वगैरा. के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब मैं 'सरस्वती' का क़ल काम न कर पाता था। परन्त ने ख़शी-ख़शी ऐसा होने देते थे। व्वल्कि जब मैं ऐसे मौकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो सुके • ख़ुद् मना कर देते । कभी उन्होंने सुक्ते डांटकर या किड्ककर कुछ ॰न कहा। तेकिन एक श्रवसर ऐसा श्रा ही गया। १६१८ में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित्व में होने वाला था। स्वर्गीय डाक्टर सरजूप्रसादजी का पत्र मुक्ते मिला कि मैं ·थ्क मास पहले इन्दौर श्राकर सम्मेलन के लिए काम करूं। मेरा जी बहुत हुआ,परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेखन वार्खों से कुछ अनवन थी। सुके श्राशा नहीं थो कि वे सुके इतनी लम्बी छुट्टी देंगे। परन्तु . सम्मेलत में जाते का तो निश्चय मैंने श्रपने मन में कर लिया था-भले ही द्विवेदीजी मना करें, या सुके इस्तीफा ही देना पड़े । इन्दौर-मेरे घर में सम्मेबन हो. गांधीजी जैसा कर्मवीर सत्याग्रही-उस समय महात्माजी ''कर्मचीर गांधी' कहबाते थे—उसका समापति हो, श्रीर मैं सम्मेवन में -शरीक तक न हो पाऊं-यह कल्पना ही मेरे खिए श्रसद्धा थी। इत्तिफाक र्ऐसा हुआ कि सम्मेजन की विथियों के कुछ दिन पहुंबे द्विवेदीजी अपने - घर दौलतपुर चले गए थे। बाद में उनके व भेरे नाम विधिवत् ्निमन्त्रण इन्दौर से श्राया । इतना समय नहीं था कि मैं उनसे इजाजत

तेकर इन्दौर जाता। श्रतः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर श्रपने इन्दौर जाने की इत्तिला उन्हें दे दी—लेकिन मैंने मन में समस लिया था कि पण्डितजी को वह सहन न होगा और अब अपने को जुही छोडनी पढ़ेगी। मेरे सम्मेलन से लौटने के पहले ही पण्डितजी जुही श्रागये थे। लौटने पर जब पहली बार मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने स्थौरी चढाकर जरा तीले स्वर मे, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी तरफ से नया था, मुक्तसे पूछा—'आप हमारी बिना इजाज़त इन्दौर कैसे चले गये ?' उनका 'आप' शब्द मेरे लिए 'सजा' का काम देने लगा। मैंने जावते की सफाई दे दी—इसके बाद उन्होंने मुक्तसे कुछ नहीं कहा। मगर मुक्ते उनका इतना उलहना भी नागवार होगया। मैं एक तरह से तिल-मिला उठा। तरन्त गयोशजी के पास कानपुर पहुंचा।

"श्रव परिद्वतजी के पास रहने में खुल्फ नहीं, धर्म भी नहीं। श्रव तक उन्होंने मुक्तसे तीखे स्वर तक में वात नहीं की। श्राज एक ऐसी बात के लिए मुक्तसे जवाब तजब किया, जिसे मैं समक्त तो सकता हूं, पर निगज्ञ नहीं सकता। मैं इसी महीने में यहां से काम छोड़कर इन्दौर चला जाऊ गा।" मैंने गणेशजी से कहा।

"जब पिरुद्धतजी का इतना में म व भरोसा आप पर है, इतने तेज मिज़ाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, श्रक्तिफ द से बे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बड़ा निश्चय करना ठीक नहीं। आप चले जावेंगे तो मेरी यह भविष्यवायी है कि परिद्धतजी एक साल से ज्यादा 'सरस्वती' में नहीं रहेंगे। आपका उन्हें बढ़ा सहारा है।"

"मैं भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूं। पर यह गोली निगताना मेरे लिए मुश्किल है। मैं जहां रहता हूं, घर समस्कर काम करता हूं। किसी की डांट-फटकार श्राज तक सही नहीं। सम्मेलन वालों से लाग-डांट होने के कारण वे मुसे श्रपने घर के श्रिववेशन में भी नहीं जाने देना चाहते थे—यह कैसे बरदारत किया जा सकता है?"

Į i

गणेशनी ने तरह-तरह से सुमे समकाया। मेरे भावी-हित की, परिदतनी की ऋसुविधाओं की दलीज दीं—पर मेरा जी जो उचट गया -सो उचट ही गया। एक महीने के श्रन्दर ही मैं इस्तीफा देकर इन्दौर चला गया।

तूसरी घटना 'प्रताप' प्रेस की है। शायद १६२० में गयोशजी ने सुके अपना 'पर्सनल श्रसिस्टेंट' बनाकर बुलाया। 'प्रताप' 'प्रमा' व उनके निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ। एक रोज 'प्रभा' या 'प्रताप' का श्राखिरी मशीन प्रूफ मेरी मेन पर आया। दो मिनट पहले ही में शोच के लिए जा जुका था। इसी वीच शिवजी' मेरे कमरे में आए। सुके नदारद देखकर स्वभावतः नाराज हुए। मेरे आते ही जरा विगड़कर योले—'माऊजी, हम तो आपको अपने घर का आदमी सममते हैं। देखिए मशीन-प्रूफ कब से पड़ा हुआ है, मशीन रुकी पड़ी है व जुकसान होरहा है।'

'में शौच गया हुआ या। वाद में प्रूफ आया है। पहले आजाता तो में 'आर्डर' करके ही शौच जाता। इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है। मैं भी घर समस्कर ही यहां काम कर रहा हूं।'

वे खामोरा रहकर चले गये। गयोशजी से अलाकात होते ही मैंने इस्तीफा पेरा कर दिया श्रीर चापस इन्दौर चला गया।

पुक वीसरी घटना श्रहमदाबाद की हैं। 'हिन्दी नवजीवन' चालू हुआ ही था। मैं स्वामी श्रानन्द के कहने से उनके 'नवजीवन क्लव' में रहने लगा था, हालांकि सस्याग्रहाश्रम (सावरमती) में रहने के लिए मकान मिल गया था। परन्तु गुरूश्रात के काम में मेरी दफ्तर में श्रिषक हाजिरी की श्रावश्यकता स्वामीजी ने वताई थी व खुद ही श्रपने कुब में

१ 'प्रताप' के तत्कालीन व्यवस्थापक पं० शिवनारायण्जी मिश्र ।

स्वामो ध्रानन्दानन्द्र 'नवजीवन' मंस्या के तत्कालीन मंत्री व
 न्यवस्थापक।

रहने की प्रेरणा की थी। बाद से महोदयजी व गोपीवल्लभजी भी बुहीं ठहरे। मोजन खर्च के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पड़ी तो आवेश में स्वामीजी के मुंह से निकल गया—'क्षब में' रहने दिया—यह हमारी मेहरवानी थी। मुक्ते यह तीर-सा लगा।' महोदयजी व गोपीवछमजी को भी बहुत बुरा लगा। दफ्तर से बाहर निकलते ही मैंने दोनों से

'मैं तो त्राज क्षव मे खाना नही खाऊंगा। नया घर लेकर ही हम सब लोग श्रलहदा इन्तजाम क्यों न कर कें ?'

सबको यह पसन्द हुन्ना व उसी दिन घूम-घाम कर नया मकान तत्ताश किया, सामान-वरतन मोल लिये व नये घर में खाना बनाकर -स्नाया।

एक बात १६१७ की याद आ रही है। मैं जुही में रहता था। मेरे
सबसे छोटे भाई बाबू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते में
पालाना कर दिया। मकान मालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे—
'उपाध्यायजी, तुम्हारे घर के लोग कैसे लापरवाह हैं, देलो यह रास्ते में
टही फिर रहा है।' यह उलहना मुक्ते इतना नागवार होगया कि मैं बेंत
उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़कर मुक्ते डांटा
और बेंत छोन लिया। मैं मानता हूं कि कोई आदमी तभी शिकायत
करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्गी बाबू
जैसे घनिष्ट मित्र ने तभी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों
की लापरवाही असहा होगई होगी। यही कारया है जो मुक्ते इतना गुस्सा
आ गया था।

इन सब घटनाओं में जो सेरे मन में विरोध का भाव उठा उसका आंशिक समर्थन भ्रपने मन में पाते हुए भी मुक्ते कई बार ऐसा लगा है कि

१ पं॰ गोपीवञ्जभजी उपाध्याय भूतपूर्व संपादक 'हिन्दी चित्र-सय जगत्' प्ताः

ये मेरी तुनक-मिज़ाजी के ही नसूने हैं। कई बार इसे हम स्वामिमान, आस्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वस्व-रहा का नाम है। अपने सद्गुणों—सात्विक गुणों—को अनुचित प्रहारों से यचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण वातो से छुई-सुई हो जाना, तिल का ताह समक्ष लेना या बना लेना तुनक-मिज़ाजी है। जिसे अहिंसा साधनी है उसे इससे पियड छुड़ाना ही उचित है।

### ः १५ :

# ईश्वर की कृपा

में जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईश्वर-मक्त हूं। मेरा ईश्वर वह शक्ति है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ करती व कराती है। कई बार यह अनुमव हुआ है कि जब तक हमने अपने बल-बूते पर कोई काम करना चाहा है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयां, मंमर्टें व परेशानी ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोद दिया है-अन्तस्तत् से समर्पेण की यह दीनता भरी श्रावाज उठी है-'श्रव्हा तो श्रव जो मगवान की मर्जी हो वही होने दिया जाय-पदि उसे यह मंजूर है कि हमारी लाज जाय, बात बिगड़े, तो ऐसा ही हो' तो अन्सर वह काम बनता दीखा है, चिन्ता की जगह ग्राशा की रेखा दीख पही है। एक करपना करके भी उसे उसी समय ईश्वर-क्रपा पर छोड़ विया है तो बढ़ी श्रकल्पित-रीति से वह सफत होती हुई देखी गई है। मेरे एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि ईरवर ने मेरी बाज-बाज श्रशुस इच्छाओं को भी पूरा कर दिया है। यह अद्मुत अनुभव है। मैंने इसे समकने की कोशिश की है। प्रार्थना दरअसल हमारा दढ व हार्दिक संकल्प है जो ईरवर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। दद व हार्दिक संकल्प अनसर पूरे होते हुए देखे जाते हैं। हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक है, ब्रह्मायड या संसार में न्यास चैतन्य-शक्ति का ही एक श्रंश है। जब चित्त बहुत एकाप्रता से, स्वमता या शुद्धता से कोई संकरण करता है वो वह शरीर की इस मर्यादा या श्रावरण को चेद करके श्रह्मायड-स्थापी चैतन्य-शक्ति को श्रान्दोलित या प्रभावित कर देता है श्रीर उसकी वरंगें न जाने कहां-कहां पहुंचकर श्रुतकूल प्रभाव पैदा करती हैं, जो श्रन्त में कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने श्रा उपस्थित होती हैं। इनके सब स्चम कारणों या क्रिया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा में प्रत्यन्त नहीं देख सकते, श्रवः हमारी बुद्धि कृष्टित हो जाती है, किन्तु भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की कृपा या श्रनुप्रह है। ईश्वर भी तो श्रज्ञात चैतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है।

इस ईश्वर-कृपा का मुक्ते कई बार प्रत्यच श्रतुभव हुश्रा है, जिसके कुळु नसूने यहां देता हूं—

१६१६ की बात है। मेरी पत्नी श्रपनी बीमार सास को छोड़कर चल वसी। पत्नी व मां की बीमारी में बचा-ख़चा पैसा खर्च हो चका था । घर का सब काम-काज रोटी-पानी. कपड़ा-बरत्तन सब हम-मर्द बोगों को ख़द ही करना पड़ता था। एक रोज मां ने इत्ति बादी कि कल के लिए श्राटा नहीं है. न पास एक पैसा ही है। मैं जरा सोच में पडा। उधार न तेने का नियम कर रखा था। एकाएक खयाल श्राया-देखें. ईश्वर क्या करतब करता है ? कोई घएटा भी न बीता होगा कि नीचे से डाकिये ने श्रावाज दी-श्रापका मनीश्रार्टर है। मेरे श्रानन्द के साथ ही श्रारचर्य का पारावार न रहा। एक ही चया में सैकडों तर्क श्राये कि श्राखिर मनीश्रार्डर श्राया कहां से । मेरा किसी से खेना नहीं निकलता था। किसी की श्रोर से इत्तिला भी नहीं थी कि सनीशाईर भेज रहे हैं। 'सरस्वती' से भी श्रपना हिसाब चुकता कर श्राया था। इतने में डाकिये ने मनीआर्डर का फ्रार्स हाथ में दिया। मनीआर्डर ४) का था व 'हरिदयन में स' इत्ताहाबाद से ग्राया था। मैं समक नहीं सका कि यह क्यों आया होगा ? कूपन पर भी कुछ जिला नहीं था। खैर र्षश्वर-कृपा समम कर रुपये ले लिये व मां को पुकार कर कहा-देखी र्षरवर कैसा दयाल है। दूसरे दिन पूज्य द्विवेदीजी का एक कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक पुराना जेख मेरे पास पड़ा था. उसे

'सरस्वती' में छुपा दिया व पुरस्कार के ४) मिजवा रहा हूं।

एक बार १६२२-२३ में, जब मैं साबरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता या, मुक्ते इससे भी श्रिषक विस्मयजनक श्रतुभव हुआ। श्राश्रम के छात्रा-ज्ञय में मैं श्रपने मित्र श्री छुगनलाल जोशी के नव श्रागन्तुक सहाच्यायी त्रो॰ भणसाली-स्थव सेवाग्राम कि सन्त भणसाली-से मिलने गया। वहीं डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्टी मिली जिसे पडकर मैं चिन्तित व गम्भीर होगया। भणसालीभाई ने सममा कोई खुरी खबर श्राई है। एख्रा-

'क्यों क्या मामजा है ? कोई च्रशुभ समाचार है क्या ?'

'नहीं, मामूली समाचार है।'

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्मीरता व चिन्ता मलकती ही रही। मामाजी ने १००) लौटती बाक से मंगाये थे। जिन्दगी मे पहली बार मामाजी ने रुपये मुक्तसे मंगाये थे। मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। वनके सन्तानहीन होने के कारण मैं उनके प्रति श्रपनी जिम्मेदारी श्रिक महसूस करता रहा हूं। रुपया तो मेजना हो था; परन्तु पास में एक कौड़ी नहीं, उधार न लेने का नियम जारी ही था। मैं इसी सोच में पढ़ गया था कि रुपये का इन्तजाम कैसे किया जाय। पत्नी के पास २००-२५०) के व मां के पास १००-५०) के गहने थे। सोच रहा था कि इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर रुपये भेज दूंगा—इतने में फिर मया-साली माई ने प्रा-

'तो फिर आप इतने गम्भीर क्यों हैं ? आखिर कोई बात तो है !'
जुगनबाज जोशी ने जोर दिया—हां, बात क्या है ? कहो तो । मैंने सहज
मान से पत्र का आशय उन्हें बता दिया । मेरा मन्यन तो मेरे मन मे ही
चल रहा था । इतने मे अपरिचित मयासाजी माई—उसी समय उनसे परिचय हुआ या—उठे व अपनी जेब से १००) का एक नोट निकाल कर
मेरे सामने रख दिया । मैं स्तम्भित रह गया । मगवान् तेरी कितनी
दयाहुता !! भगासाजी माई से बोजा—

'नहीं,इसकी जरूरत नहीं; मैने रुपये मेजने का रास्ता सोच लिया है।

श्रापकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापस ले लीजिए।"

'मुक्ते ईरवर ने काफी पैसा दिया है। श्रापके लिए इतना करना मेरे लिए बहुत मामूली बात है। श्राप सङ्कोच न करें। मेरी भेंट श्राप स्वीकार न करें तो सुविधा से मुक्ते लौटा दीजिएगा। मैं श्रापको हिचकः को समक सकता हूं।'

'नहीं, हिचक यह नहीं है, मैं तो इसमें परमात्मा की एक कृपा का ही श्रनुभव कर रहा हूं; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हूं कि श्रापको। कष्ट दूं।'

श्रन्त को भगसातीभाई व जोशीजी दोनों के प्रेसाग्रह के सामने मुक्ते कुकना ही पड़ा। इस घटना में भावी साधु व महान् त्यागी भगसाति के बीज श्रव मुक्ते दिखाई देते हैं।

श्रव एक सार्वजनिक जिम्मेदारी का उदाहरण कीजिए। १६६१ की बात है। राजस्थान को अपना जीवन समर्पण करके १६२६ में मैं अज-मेर श्रा गया था। १६३० के सस्याग्रह के बाद—दिल्ली के गांधी-इरविक सन्धि-काल में—पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेदारी को ती। कांग्रेस कमेटी पर एक-ढेढ़ हजार का कर्ज हो गया था, परिषद् का काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ-न-कुछ खर्च होता ही था। अधिवेशन के मुश्किज से २०-२१ दिन रहे थे। स्वागत-समिति ने ६०००) एकत्र करने का जिम्मा मुक्त पर डाला। मैं जरा दवे हृदय से ही घर से निकला जेकिन मन में कहा—यह भी मगवान की छुपा को परखने का श्रवसर श्राया है। देखों, कैसे निमाता है।

 चन्दा करते फिरेंगे। हम ही बटीर कर आपको ला देंगे—आप एक-दो रोज आराम कीलिए। उन्होंने =00) लाकर दे दिए। मैंने मन से तो ईरवर को धन्यवाद दिया। पर चन्दा-मिचुक के रिवाज के माफिक कहा—एक हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया—आएको अम से बचाने के लिए खींच-तान कर यह रकम छटाई है। मैं भार से दब गया। किसी को दबाकर मिचा लेना तो ठीक महीं। मैंने मित्रों से कहा—'तो जितना दबाकर लाये हो उतना इसमें से लौटा लो; और दो घर ज्यादा मिचा मांग लूंगा। मैं ऐसी मिचा नहीं चाहता कि दाता के मन की सरस्रता सूख जाय। उसके दरवाजे पर जाऊं तो उसके चेहरे पर वेशुरुवती आने लगे। मैं तो यह चाहता हूं कि आप लोग योड़ी रकम मले ही दें—मेरा द्वार सदा खुला रखें।' 'जी, नहीं अब इसमें से तो नहीं लौटावेंगे हमारा मतलब यह था कि अब ज्यादा मांगेंगे सो लोगों पर जोर पड़ेगा।'

इस तरह बहुत थोड़े श्रम में रकम इकट्टी हो गई। धन सम्बन्धी ही नहीं, श्रम्य श्रमेक किंग श्रवसरों पर ईस्वर-कृपा का श्रवमत हुशा है। मुक्ते ऐसा लगता है कि जो मनुष्य-दूसरे के सुख-दुःस्त का श्रविक खयात रखता है, उसे ऐसी ईस्वर-कृपा का श्रवभव श्रवस्य होता है। सम्भवतः दूसरों के श्राशीबींद या शुभ कामना ईस्वर की मंगलता व द्यातुता को जगा दिया करते हैं।

### ः १६ :

# ईश्वर-विश्वास

ईरनर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी ईश्वर-श्रद्धा दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है। इससे मन में एक किस्म की अजीव निश्चिन्तता, निभैयता, शान्ति व मस्ती-सी रहती है। घटनाओं के चिएक प्रभावों से चित्त चंचल तो हो उठता है; मल्लाहट आ जाती है, पर भगवान् का स्मरण होते ही मन स्थिरता व शान्ति का अनुभव करने लगता है।

निर्भयता श्रहिंसा का पहला लक्ष्या है। सुसे नहीं याद पढ़ता कि
मैंने कभी कोई काम किसी के दवाव से किया हो। सुसे दवाव का सूठा
वहम भी होजाय तो मेरा दिल बगावत करने लगता है। हां, लिहाज
सुलाहिजे में या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए
कभी-कभी पळ्तावा हुआ है। जो दुःखी मलुष्य मेरे पास आता है, उसके
कुछ-न-कुछ उपयोग में आने की मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा
लगता है मानो इसे निराश लौटाना दया-धर्म व सौजन्य के खिलाफ है।
कोई ढोंगी ठगकर ले जाय तो सुसे इतना अफसोस नहीं होता जितना इस
खयाल से कि कोई वास्तविक दुखी सहायता से वंचित रह जाय। कोई
सुसे ठग ले जाता है, या घोखा दे जाता है तो दर असल वह अपनी ही
श्रिषक हानि करता है। मेरे पास खाने जैसी चीज है ही क्या ? दूसरे
मित्रों से कुछ पैसे दिला दिया करता हूं, या सिफारिश कर दिया करता
हूं। यह मार्ग वन्द हो सकता है। जिन मित्रों को यह लगा या लगता
रहता है कि हरिमाद सीधा है वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमक

श्रांकेंगे। कोई भी गुरा हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अवगुरा होनाता है। प्रत्येक वस्तु श्रपनी मर्यादा में ही उपयोगी होती है। मेरी यह सिघाई, ऋति-विरवासशीखता, भलमनसाहत या 'मूर्खता' या तो विवेक की कमी का परिणाम है. या निश्चय की रहता का श्रभाव है, जो सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमाओं को जान सेना विवेक है व विवेक के निर्शायों का दढता से पालन करना सत्याग्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय, ज्यादती, बलात्कार न होने देने की भावना श्रहिंसा कहजाती है। एक मित्र श्रक्सर कहते हैं तुममें श्रहिंसा की श्रधिकता व सत्य की कमी है। मुक्ते उनकी यह राय सच मालूम होती है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समसा लेता हूं कि यदि श्रहिंसा भी सच्छुच में है तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला देगी। समे अहिंसा तो सहेली जैसी मालुम होती है; पर सत्य विकट क्रगता है। उसके समुचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पहता है तो हृदय खिल वो उठता है: पर उस तेज से हृदय दहनने भी लगता है। मन, विचार, वाखी, कर्म में कहीं भी गत्तती न होने देना-सत्य का श्रसत्ती रूप है। इसके लिए मन के संकर्प, मनोरय ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक रहने की जरूरत है। प्रत्येक तफसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा। मन को सदा चौकन्मा, बुद्धि को स्थिर, निष्पन्त, निर्मन्त, व जीवन को सतत कियाशील, उद्योगशील रखना होगा। यह तो महान योगी यां वैज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चुके, थके, सीये, घबरायें, मल्लाये, मोहित हुए कि गये।

इस निर्भयता का मूल ईरवर-श्रद्धा में है। जब मैं छाती पर हाथं घर कर यह देख जेता हूं कि मेरी भावना शुद्ध है, काम मला है, तो मेरे मन में यह विचार ही नहीं छाता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के लिए कुछ गंका करने जैसी बात भी हो सकती है। हां, कुछ कदु श्रद्ध-भवों ने श्रिषक सावधान सो बना दिया है, फिर भी लोगों की श्राली-चनाओं व निंदाओं के बीच श्रविचल रहने।की प्रवृत्ति कायम ही है। चिंगिक प्रभाव हुआ भी तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट हो जाता है।

श्रजमेर श्राने से पहले भी मेरा जीवन या तो सेवा-प्रधान ही: परन्त एक तरह से व्यक्तिगत था। साथियों, कार्यकर्ताओं या जन-सम्पर्क की गुंजाइश उसमें बहुत कम थी। ज्यादातर 'टेबुख-वर्क' था। श्रजमेर श्राने के बाद यह स्थिति बदल गई । मेरा श्रादर्श व सिद्धान्त-पन्न तो बलिष्ठ था, भावना-पद्म भी ठीक था, किन्तु न्यापक प्रवृत्तियों का प्रत्यद्म प्रानुभव कस था। उत्साह तो था ही। बाबाजी' के प्रेमायह से कांग्रेस-कार्य में पड गया । प्रांतीय-कांग्रेस के जनाव-संग्राम से ही इस जीवन में प्रवेश हुआ। वैसे जब मैंने पूज्य वापू का आशीर्वाद लेकर राजस्थान में आने का विचार किया तो प्राय: सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं। वहां के नेताओं /की लड़ाइयों का हवाला दे-देकर सुके उस कीचड़ में न फंसने पर जोर दिया। एक जमनालालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो जोर दिया: पर राजनैतिक चेत्र में न पड़ने की भी सलाह दी थी। किंतु मेरा स्वमाव कुछ हठीला है। जब कोई सुमे कठिनाई, मंमट, भय, आशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उत्तटा उस काम को करने पर श्रीर उतारू हो जाता है। कहता हुं-देखूं तो भ्राबिर यह भय-संकट या संकट है क्या ? चलो, एक नया, श्रनुभव ही होगा। श्रतः मैंने श्रजमेर जाने का निरचय श्रीर भी दढ़ कर जिया। परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन वातों के लिए कलह मचते हैं-नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सौन्दर्य । श्रपन इन मोहों से दूर रहने का पुरा प्रयत्न करेंगे।

अजमेर श्राते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई। राजस्थान
 प्रक्यात पं० अर्जु नखाखजी सेठी से जुनाव का मुकाबला घोषित होते
 ही तरह-तरह की धमकियां श्रानी शुरू हो गईं। 'खून की नदियां बहेंगी,

१ भाई नृसिंहदासजी श्रमवाल

यह वाक्य तो बाज-बाज के मुंह से सदा ऐसा निकलता रहता था जैसे पान-तमाकू खाने वाले के मुंह से यूक की पिचकारी। मुक्ते यह बढ़ा अजीब तो लगता, पर त्यों-त्यों में चुनाव लड़ने में अधिक हुढ़ बनता गया। सामने वालों को जवाब दिल्लवा दिया करता—अंग्रेजों के हाथों मरने से अपने देशी माहयों के हाथों मरना क्या बुरा है ?

용 용 **원** 

एक बार एक चुनाव के सिलसिले में विरोधी पच की तरफ से भयावह अदर्शन हुआ व वे लोग मीटिंग वाले मकान का दरवाजा तोहकर भीतर धुस आये व आंगम में जम गये। कमेटी के एक सदस्य-मित्र ने कहा— हिरिआजजी, समसीता कर लीजिए, नहीं तो आज यहां तमंचे चलेंगे। मैंने कमेटी में ही तुरन्त जवाब दिया—अदर्शनकारी मित्र सब सुन रहे थे— ''मैं समसीते—वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हूं। खेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमंचे के बलपर समसीता चाहते हैं तो अब्बी वात है, पहले वे तमंचे चला लें, बाद में बचे-खुचे आदमी सम-कौता कर लेंगे।''

<del>8</del> <del>8</del>

एक वार एक मित्र ने आकर मुक्ते स्चना दी—फलां साहब, कुछ सायियों को लेकर आश्रम—गांधी आश्रम, हट्ट् डी—पर हमला करने की सोच रहे हैं, आप होशियार रहिए। मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कह दीलिए कि हरिमाऊ आश्रम की रक्ता करना जानता है। उसके जीते जी आश्रम पर करना नहीं हो सकेगा। उस समय इत्तिफाक से ६-७ सायी कार्य-कर्ताओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मैंने सबको बुलाया और यह इत्तला सुनाई व पूछा—बोलो, हमारा क्या कर्त्तन्य है ? आश्रम का करना दे दें, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या आश्रम की रक्षा के लिए खुद मर मिटें। सबने एक स्वर से कहा—दासाहब, आप हमें निर्मय रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने की शिक्षा देते रहते हैं। यों ही करजा दे देना व पुलिस को बुलाना तो कायरता है। आप उन्हें आने दीलिए, हम

सय बहने एक कतार से खड़ी हो जायंगी व हमारी हड्डियां टूटने पर ही कोई श्राश्रम की ईंट को हाथ लगा सकेगा।'

श्रवता कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुक्तमें हजार हाथी का वत श्रा गया था। बहनों की इन बहादुराना बातों को व उनको मैं इस जीवन में नहीं भूत सकता।

as as as

एक दफा एक सित्र ने आकर कहा—फत्तां साहब श्रापको मारने की फिक्र में है। उनका दांव लगा नहीं व श्रापको उन्होंने पिटवाया नहीं। श्रतः श्राप होशियार रहिए। श्रकेले उस तरफ न जाइए। हाथ में एक उच्छा भी रखिए।

'श्रच्छा, यदि ऐसा है तो श्राप मुक्ते उल्टी सलाह दे रहे हैं। श्रव तो मुक्ते उधर होकर जरूर जाना है। यों इत्तफाक से किसी का साथ हो जाता होगा तो भी उधर मैं श्रकेला ही जाता-श्राता रहंगा।'

'मैंने श्रापके हित-चिन्तक के नाते श्रापको सावधान कर दिया, साव-धान रहने में क्या बुराई है ?'

'बुराई यों कुछ नहीं, पर मन में भय का संचार होता है। मैं दर को अपने पर हावी होने देना नहीं चाहता।'

& & &

एक बार बंबई मे, जिस साल महात्माजी कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस-श्रिधवेशन के अवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने मुक्ते स्चित किया कि आज फलां सज्जन ने तुम्हें मार ढालने व कांग्रेस-दफ्तर पर कब्जा कर बेने की तजवीज बनाई है। माई राषाकृष्णजी बजाज वर्धा ने सुकाया, बाद् को इत्तिला कर दे, जिससे सम्भव है, कोई अनहोनी बात न होने पावे। मैंने कहा—मैं बाद् को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा।'

'लेकिन मैंने तो इसी शर्त पर भागीरथी को समकाया व शांठ किया है।' 'तो भ्राप बापू से जो चाहें कहें, मैं तो नहीं कहना चाहता, खुद ही इस परिस्थिति से निबट लुंगा।'

रात के १०॥ बज चुके ये। बापू की सत्ताह राधाकृष्णाजी ने सुके बताई—'हरिश्वाक से कहो कि दफ्तर के कागजात बंबई (शहर) के जाय, यहां कैंप में न रखे व खुद भी श्वाज बंबई ही किसी मित्र के यहां जा सोवे।'

मुक्ते बड़ा ताउजुब हुआ। बापू ने यह भाग जाने की सलाह कैसे दी ?' मैंने राषाकृष्णजी से कहा—बापू की यह सलाह मेरी समक में न आई, अब तो इसकी सफाई के लिए मुक्ते बापू से मिलना ही पढ़ेगा।

११ वज गये थे, बापू सोने की तैयारी में थे, चादर बदन पर डाल ही रहे थे कि हम दोनों पहुंचे। मैंने कहा—बापूजी आपने यह उल्टी सज्जाह कैसे दी?

'राधाकृष्ण की बातों से सुक्त पर ऐसा श्रसर पड़ा कि इस परि-स्थिति से तुम भयभीत हो गये हो, श्रतः मैंने तुम्हें भयभीत का धर्म बताया। भयभीत का धर्म है प्राण बचाना।'

'नहीं, मैं तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरचित रखना तो भेरा कर्तेन्य ही है; परन्तु भेरा बंबई चला जाना तो विलकुल काय-रता है। सुके तो यह जंचता नहीं।'

वापू ने मेरे सुंह की श्रीर देखा, बोले-

'तो फिर श्राज रात को तुम उन्हीं के कैंप में, बल्कि उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं स्रोते ?'

में समक्त गया, बापू मेरी हिम्सत की थाह ले रहे हैं; मैं यों ही बन रहा हूं, या कुछ दम है। मैंने हर्ष से उत्तर दिया—

'हां, बापूजी श्रापकी यह सत्ताह सुके जंबी । श्रभी जाता हूं और यही करता हूं ।'

'तो फिर जाकर ऐसा ही करो।'

चे आई श्रपने केंप में सो रहे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौंकते हुए ठठे। पूछा—'क्या बात है ?'

'उठो, श्रापसे कुछ बात करना है ?' मैंने मागीरथी का सुनाया 'किस्सा कहा । वापूजी की सलाह सुनाकर कहा कि मैं इसलिए श्राया हूं कि श्रापको मेरे कैंप तक जाने का कष्ट न उठाना पढ़े, श्राप जो कुछ चाहें कर लीजिए । तो बोले—

'उसने कुछ अपट-शपट कह दिया है। तुम्हें मारकर मैं शहीद बनाना महीं चाहता। इतने में राधाकृष्णजी व मागीरथी भी वहां आ पहुंचे। दूसरे दिन जब बापुजी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए।

& & &

१६३० के सत्याग्रह को बात है। रामसर ( नसीराबाद ) में नमक बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए पुलिस व तहसील के श्रफसरों का ढेरा वहां लग गया। वे खुद तो दूर रहे, पर गांव वालों को भडकाकर स्वयं-सेवकों पर हमला करने के लिए मेला। ३-४ स्वयं-सेवक नमक बना रहे थे, शेष सब घेरा बनाकर उनकी रहा कर रहे थे। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था। गांव के कुछ लोग लाठियां वांधे तेजी से स्वयं-सेवकों की श्रोर लपके श्रा रहे थे। वे स्वयं-सेवकों तक पहुंचने ही वाले थे कि लपककर मैं उनके सामने जा पहुंचा व तनकर

'श्राप लोग क्या करना चाहते हैं ?'

'श्राप लोग यहां नमक म बनाइए—हमारी जमीन में श्रापको नमक बनाने का क्या हक है ?'

'जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ले श्राश्मी—हम चले जायंगे। हमारी लड़ाई श्राप लोगो से नहीं है, ब्रिटिश सरकार से है।'

इतने में प्लेन द्रेस में एक पुलिस वाले ने एक को उकसाया—'हां, जागाओं।' मैंने देखा और धुडक कर कहा—'पुलिस ने क्यों चूड़ियां पहन रखी हैं ? खुद ही वदीं पहनकर डयडे क्यों नहीं चलाते ? हम तो सिर फुदवाने के लिए तैयार बैठे हैं। बेचारे गरीब श्रपद गांव वार्लों को बहकाकर हमसे भिटा रहे हो ?'

एक गांव वाला—'देखिए, भ्राप लोग यहां खून-खराबी करावेंगे, भ्रीर हमको बरबाद करेंगे।'

'ताठियां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने श्राप जोग श्राये हैं, हम किसी के पास तो एक बेंत तक नहीं है, सब निहत्ये हैं, फिर खून-खराबी तुम कराना चाहते हो या हम ? हम तो उत्तटे तुम जोगों के सुख व श्राराम के लिए श्रंग्रेजी सक्तनत से जड़ रहे हैं श्रीर श्रपने सिर खून से रंगवाने के लिए तैयार हुए हैं।'

इन वचनों का उस पर ऐसा श्रसर हुश्रा कि उसने श्रपने हाथ की बाठी पीछे फेक दी श्रीर कहा—'बो, श्रव तो हम जिस्मेदार नहीं।'

इतने ही में स्वयं-सेवकों ने घेरा तोड़ दिया। श्रावाज श्राई----'नमक कानून तोड दिया।'

#### x x x x

१६६० का स्वतन्त्रता-दिवस श्रजमेर में मणाना था। बाबाजी नगर कांग्रेस के व मैं प्रांन्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मन्त्री था। सफलता-पूर्वक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी। चुनाव में हमारे विरोधी दल को सुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त था। श्रन्त को जब कमेटी हमारी बनी तो स्वतन्त्रता-दिवस को मनाने में कठिमाइयां पैदा की जाने लगीं। खबरे श्राने लगीं कि यदि श्रजमेर में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-सुस्लिम दङ्गा हो जायगा। हम लोगों ने हबता से तैयारियां जारी रखीं। कुछ तो श्राये दिन की धमिकयों के हम लोग श्रादी ही होगए थे; व कुछ तजरुवा भी कर लेना चाहते थे; कर्चव्य का तकाजा तो था ही। २६ जनवरी को सुयह से ही तरह-तरह की श्रफवार्दे श्राने लगीं। एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरी तरफ से जरूर निकालने की सलाहें मिलने लगीं। यह निश्चित खयर श्राई कि जुलूस जहां दरगाह वाजार में पहुंचा नहीं कि इन्दरकोट वालों की तरफ से कुछ बलेड़ा जरूर पैदा होगा। पुलिस व मैजिस्ट्रेट उस स्थान पर लैस खड़े थे। उधर से पत्थर या खाठी चली नहीं, और इधर फायर का श्रार्डर हुआ नहीं। हमारी तरफ से इस बात का पूरा प्रवन्ध किया गया था कि किसी भी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी जाय।

जुलूस के चार्ज में वैसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस द्रगाह बाजार पहुंचा तो उन्होंने मुसे सुमाया 'उपाध्यायजी' श्राप जुलूस के श्रगले हिस्से को संमालिए में पिछले हिस्से को देख्ंगा।' चुनांचे में फौरन श्रागे लपका। इन्दरकोट की तरफ से जो रास्ता द्रगाह शरीफ के पास श्राकर मिलता है, वहां मुसल्तमानों का बड़ा ठट्ट जमा हुश्रा था। उसी तरफ से खुराफात होने का श्रन्देशा था। पं० जियालाखजी भी जुलूस में थे। हम दोनों वाहें फैलाकर इन्दरकोट के रास्ते को रोक कर खड़े हो गए व जुलूस गुजरने लगा। मेरा दिल तो धड़कने लगा था कि श्रव पत्थर बरसे, लाठियां चलो, व गोलाबारी हुई। परन्तु जब में कोई बात ठान लेता हूं तो किसी भी संकट या खतरे को परवाह नहीं करता। जुलूस श्रच्छी तरह निकल गया, तब हम दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा। उस दिन पं० जियालालजी को बहादुरी व निर्मयता का मुसे प्रथम परिचय हुशा। श्रंत को दंगे की श्रफवाह कोरी धमको ही साबित हुई।

### : 20:

# 'मालव-मयूर' व 'नवजीवन'

श्रहिंसावादी पक्की खगन व धुन का होता है। इसके श्रभाव में न तो उसकी श्रहिंसा की परीचा ही हो सकती है, न प्रगति ही। जो व्यक्ति कामों व निश्चयों को बीच-बीच में छोड़ देता है, वह श्रहिंसा की साधना में कैसे सफल हो सकता है? श्रहिंसा का श्रथ है सामने वाले के हृद्य को जीत लेना। उसकी भावनाश्रों में परिवर्तन ला देना। उसके छुरे भावों को श्रच्छे भावों में बदल देना। यह काम बिना धुन, लगन व दढ़ निश्चय के नहीं हो सकता।

जब मैं 'सरस्वती' छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके गया कि वहां से कोई पत्र-पत्रिका निकार्लेंगे। १६१८ में गांधीजी के समापतित्व में जो अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को मिली थी उससे मैंने यह मान लिया था कि इन्दौर में रहकर साहित्य-सेवा का काम बढ़े मले में किया जा सकता है। यह चेत्र तैयार है, धौर मध्य भारत हिंदी-साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने विचार किया। उस समय स्व० डाक्टर सरयूप्रसादजी समिति के कर्वाधर्ता थे। समिति के द्वारा साहित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना भी मैंने पेश की थी। परन्तु मेरा और डाक्टर साहव का दृष्टि-बिन्दु टकराता था। वे बुजुर्ग थे। समिति के तो प्राय ही थे। मुक्ते भी बहुत चाहते थे। परन्तु मेरा दृष्टि-बिन्दु राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए वहां के तकालीन दृषे दृष्टु वातावरण से कपर उठना असंभव था। वे खुट

एक बहे सरकारी पद पर थे, सिमिति के संरक्कों व सहायकों में भी ऐसे ही घनी-मानो, राजा-रईस खोग थे, जिनसे राष्ट्रीयता सौ-सौ कोस दूर भागती थी। में सिमिति को मालवा की जागृति का केन्द्र बनाना चाहता था। योडे में ही मैंने देख लिया कि सिमिति के द्वारा यह यत्न न्यर्थ है। तब मैंने स्वतन्त्र रूप से 'मालव-मयूर' नामक एक मासिक पन्न निकालने का आयोजन किया। इधर माई जीतमलजी लूखिया ने और मैंने मिलकर 'मध्य-भारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी' नामक एक संस्था कायम की, जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण और साहित्य-प्रचार दोनों का बीडा उठाया।

इस समय को एक दो हदय-स्पर्शी घटनाएं सुके याद आ रही हैं। जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया । प्रस्तक एजेन्सी में जीतमलजी रुपये जगाने वाले थे श्रीर मेरे द्वारा कुछ रुपये की प्रस्तर्के के डिट पर मंगाना श्रीर क्रज रुपया नकद देना तक हम्रा था। जीतमलजी तो ज्यावहारिक भादमी हैं। मैं था हुवा में उदने वाला। उन्होंने तजवीज रखी कि एजेन्सों के सिलसिले में श्रापको हमारी जिखा-पढी हो जाय । व्यवहार-दृष्टि से उसका सुमाव बहुत उचित था; परन्तु सुके खटका । मैंने कहा, 'इसका अर्थ तो यह हजा कि जागे-पीछे हम दो मे से कोई एक वेईमानी करने वाला है। मैं तो यह चाहता हुं कि त्रापका हमारा इतना साफ-सूथरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक. हमारी अगली पीढ़ी में भी कोई खराबी और अविश्वास पैदा न हो। मुक्ते श्रापसे कोई जिला-पढी नहीं करानी है। क्योंकि मुक्ते विश्वास है कि श्राप बेईमान नहीं हैं और श्रगर श्रापने बेईमानों की भी तो मैं उसकी शिकायत कमी नहीं करू गा। फिर भी आपको यह जरूरी लगता हो तो श्राप मजसून बनाकर ले श्राहए, मैं दस्तखत कर द्'गा।' सुमे जहां तक याद, है, हमारी उनकी कोई जिखा-पढ़ी नहीं हुई ग्रीर -हमारा अभ-सम्बन्ध श्रव तक क्यों-का-स्यों कायम है श्रीर सुके विश्वास है कि कम-से-कम एक पीढी आगे तक दोनों परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध बना रहेगा। मेरी अब भी यही राय है कि मनुष्य को लिखा-पढी की बनिस्वत अपनी दी हुई ज़बान का ज्यादा मूल्य समक्तना चाहिए। हृदय की सचाई एक ईश्वरीय बल और तेज है जब कि क़ागज़ी लिखा-पढी दुकानदारी है।

अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण में अपने हिस्से का रूपया समय पर न दे सका। बिना अधिक रूपया बगाये एजेन्सी का काम बढ़ नहीं सकता था। सामे की वस्तु होने से और मेरे पास रूपये न होने से जीतमबाबी को अधिक रूपया बगाने में पशोपेश होता था। इस उजमान को भांपकर मैंने जीतमबाजी से प्रस्ताव किया, 'एजेन्सी के मालिक आप बन जाइए, मेरा सामा उसमे से निकाब दीजिए और जो किताबें मेरी 'क्रें डिट' पर आई हैं उनकी प्'जी को एक मित्र की दूसरे मित्र को मेंट या सहायता समम बीजिए। मैं एजेन्सी से कोई बाम उठाना नहीं चाहता।' जीतमबाजी माबिक वो होगए; पर मुमे याद आता है कि साब के अन्त में उन्होंने मुनाफे की कुछ रकम मुमे दी थी। उनके सौजन्य का मुम्ह पर असर हुआ।

एक बार मुक्ते कोई ४००) हपयों की ज़रूरत पढ गई। मुक्ते कुछ़ चिन्तित देख जीतमलजी ने खुद ही कहा, 'इस समय मेरे पास नकद रुपया तो नहीं है, जेवर है, श्रापको दिये देता हूं; श्राप रहन रखकर रुपया ले लीजिए। इसमे किसी अकार संकोच न करें।' उनकी इस प्रकृत सहाजुम्ति से मेरा हृदय भर श्राया। मैंने कहा, 'नहीं, ऐसी कुछ कठिनाई नहीं है जिसके लिए जेवर पर निगाह डालनी पहें। मेरे लिए तो श्रापकी यह मावना ही बहुत है—बहुम्ल्य है। सदा यह ऐसी ही बमी रहे, इससे श्रीक मुक्ते कुछ नहीं चाहिए।' भावना ही श्रसल चीज है उसका अकटीकरण तो दुनियादारी की चीज़ है। दुनिया के सम्बन्ध उसके ब्यावहारिक रूप पर चलते हैं, श्रीर उसके श्रमाव में लोगों को भावनाएं बेमानी मालूम होती है। मैंने श्रपने लिए यह ब्यवहार-नियम बना रखा है—दूसरे के अति श्रपनी भावनाओं को सदैव क्रियास्मक रूप देते

रहना चाहिए; श्रपने प्रति केवल उनको सद्मावनाश्रों पर ही वृति श्रतुभव करनी चाहिए। सुमे इसके श्रमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता है वह श्रवर्शानीय है।

'मालव-मयूर' के पहले श्रंक का मसाला लेकर श्रुपाने के लिए मैं बना-रस गया कि इधर इन्दौर के तत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने श्रार्डर मेजा कि विना पहले से इजाजत लिये 'मालव-मयूर' इन्दौर से प्रकाशित न किया जाय । इन्दौर में तब कोई ऐसा कानून नहीं या जिससे पहले मंज्री लेना लाजिमी हो । मैंने तुरन्त इजाजत के लिए दरस्वास्त टे दी । मैं जानता था कि वह तो कमी नहीं मिलने वाली है ।

देशी-राज्य से निराश होकर मैंने खयडवा से एक साप्ताहिक पन्न निकालने का श्रीर मालवा के देशी राज्यों में जागृति पैदा करने का निरचय किया। मेरे श्रमिन्न-हृदय मित्र श्री वैजनाय महोदय तब इन्दौर में बी० ए० में पद रहे थे। उन्होंने भी सहयोग का ज्वन दिया। सौभाग्य से इन्हीं दिनों महात्माजी ने श्रंभे ज़ी में 'यंग इच्डिया' व गुजराती में 'नवजीवन' निकालना शुरू किया था। मुक्ते स्का कि एक ऐसा साप्ता-हिक खयडवा से निकाला जाय जिसमें लेख टिप्पणी तो 'यंग इच्डिया' व 'नवजीवन' के लिये जायं व समाचार, संवादपन्न श्रादि हम लोग स्वतंत्र रूप से ले लिया करें; जिससे महात्माजी के पन्नों का श्रनुवाद—उनके दिज्य-सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जागृति करने का श्रपना उद्देश्य भी सफल हो।

खण्डवा से यदि पत्र निकालना हो तो, मैंने सोचा किसी धनी-मानी का सहारा त्रावश्यक है। उन दिनों सध्यप्रदेश में श्री जमनलालजी बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। वे महात्माजी के भक्तों में गिने जाने लगे थे श्रीर कांग्रेस के उगते हुए सितारे थे। मैंने श्राचार्य द्विवेदी-जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होंने श्रपेचा से भी श्रीक श्रष्का पत्र लिखकर मेज दिया। इन्हीं दिनों श्री चांदकरणजी शारदा, तिलक-स्वराज कोष एकत्र करने श्रक्तमेर से इन्हींर श्राये थे। उन्होंने भी एक श्रच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया।

मैंने परमात्मा का नाम लेकर महात्माजी को पत्र लिखा। उन दिनों वे 'प्रिन्स आफ वेल्स' के स्वागत-बहिष्कार के सिखसिले में बम्बई ठहरे हुए थे और ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग शीघ्र ही वहां होने वाली थी। मैंने उन्हें अपनी सारी योजना पत्र में लिख दी थी, इस कार्य-सम्बन्धी अपनी पात्रता की भी कुछ कल्पना दे दी थी व जमनालालजी के नाम मिले परिचय-पत्रों की नकल भी साथ भेज दी थी। तुरन्त उनका जवाब मिला—'यदि साबरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो श्री जमनालालजी से लिखा-पढी करो। उनसे मेरी बातचीत हो गई है।' मैं तो उछल पड़ा। रोटी मांगी और असृत मिला। न जाने कितने जन्मों का, किन-किन प्वंजों का यह पुग्य उदय हुआ जो साबरमती में पूज्य वापू के पास रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वैजनाथजी से सलाह की व तुरन्त वम्बई रवाना हो गया। पत्र-घ्यवहार की बनिस्वत मैंने खुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया। पूज्य महात्माजी के दर्शन व चरग्रस्पर्श के इस सुअवसर को खोना अब मेरे लिए सम्मव नहीं रहा था।

मेरी इसी सुलाकात में 'हिन्दी नवजीवन' की नींव पडी व बाद मे, मेरे साबरमती रहते हुए ही. 'मालव-मयुर' भी काशी से निकला।

श्रहिंसा का श्रर्थ है दूसरे की मावनाश्रों, दुख-दर्दों का खयाल रखना, श्रपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरों को कष्ट व श्रसुविधा में न डालना। इन्दौर में जब पुस्तक एजेंसी से मेरा साम्मा टूट गया तब कुछ समय के लिए मैंने वहां के हिंदी फाइनल स्कूल में श्रिसस्टेंट हेडमास्टर की जगह मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे श्रध्यापक का था, परन्तु मेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया। साहित्यिक चेत्र में मेरा नाम तो था ही, श्रतः हेडमास्टर को भी चिन्ता हुई कि कहीं जलदी ही यह मेरा पद न छीन ले। मुझे गन्ध लगते ही मैंने दोनों मित्रों को निश्चिन्त कर देने का निश्चय किया। मैंने महसूस

किया कि वास्तव में मेरे एकाएक ऊपर श्राजाने से उन श्रध्यापक की इकतक्ति हुई है व हेडमास्टर साहब को भी श्रन्येशा होना स्वाभाविक है। मैंने उन श्रध्यापक माई को वताया कि किन मजबूरियों से मैं यहां श्राया हूं श्रीर सो भी चन्द रोज के लिए। मुक्त उन्हें हर तरह सहायता ही मिलेगी। उनका ऊपरी होते हुए भी मैंने सदा उनके साथ श्रादर का व्यवहार किया व श्रपने को उनके प्रति मन्न श्रुज्ञभव किया। हेडमास्टर साहब की तो इतनी तरह-तरह से मैंने सहायता की कि वे मेरे श्रात्मीय मिन्न के रूप में मुक्ते मिल गए व जब तक जिन्दा रहे मेरा 'गार्डियन' श्रपने को मानते रहे। उनके मरने का मुक्ते भी इतना सदमा रहा कि कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुआ। जब कभी उन दिनों का खयाल होता है तो श्रपने इस व्यवहार का मुक्ते सन्तोष ही होता है श्रीर इसे मैंने श्रपनी श्रहिंसा-वृत्ति का ही एक चिद्ध या प्रदर्शन समका है। इसके मीर्ठ फल का श्रज्जभव तो मैंने इन दोनों मिन्नों के स्नेहमय स्ववहार में सदा ही किया।

### : १=:

### परीचा

बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार त्राने लग गया था सो कुनैन का इन्जैक्शन लेकर रवाना हुआ। मिंश-भवन में पहुंचा तो देवदास-भाई मिले। उन्होंने कहा—'आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा हैं। उत्तर हिहुस्तान वालों की लिखावट बडी खराब होती है। बापूजी से पढ़ी नहीं जाती। लेकिन आपका खत बड़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पड़ा है।' जमनलालजी भी वहीं थे। बापू से थोड़ी-बहुत बातचीत हुई व उन्होंने मुक्ते जमनालालजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना मंजूर किया। जमनलालजी का सुकाव यों वर्धा की तरफ था; परन्तु 'यंग-इंग्डिया' व 'नवजीवन' के साथ ही 'हिंदी-नवजीवन' का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाननक प्रतीत हुआ।

जमनालालजी श्राद्मियों के बढ़े कड़े परीक्षक थे। मैंने परिचय-पत्र उन्हें दे दिये। बैसे तो उन्हें मेरे रङ्ग-उड़ से संतोष हुआ; परन्तु श्रमी मेरी जांच-पहताल वाकी थी। मैं ठहरा छुई-सुई तिबयत का, वे थे भयद्वर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द। सवालों की मही लगा दी—घर में कितने शाणी हैं? खर्च कितना है? कहां-कहां कास किया है? वहां से काम छोडा क्यों? स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है? कब से रहता है? इतना खोद-खोदकर पूछने लगे कि मैं मन में कुंमलाया—महात्माजी ने किस जछाद श्रादमी से मुमे भिड़ा दिया है। मालूम होता है, इन्हें मेरी बातो पर भरोसा ही नही हो रहा है, तसी तो इतने वारीक सवाल करते हैं। लेकिन में धीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा—'आपका स्वास्थ्य ऐसा ख़राव रहता है। द-१० प्राणियों के निर्वाह का बोक आप पर है। इधर महात्माजी के कामों में पड़ने से तो कभी भी जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है?'

"महाव्याजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था। क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता ?"

'वो क्या सोचा है ? जेल चले गये तो घरवालों की गुजर कैसे होगी ? 'कैसे होगी—जैसे भगवान करावेगा वैसे होगी । जब तक मैं आजाद हूं, जिन्दा हूं और वीमारी से बिख़ोंने पर पड़ नहीं गया हूं तब तक मेरा धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊं, फिर में खाऊं । जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या वीमारी से विद्योंने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान मालिक । मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वहीं जेल जाने पर होजायगा । कोई खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो १२ लाख भिखमंगों में द-१० की संख्या और बढ़ जायगी । इससे अधिक क्या होगा ? वह दिन मेरी सच्ची परीचा का होगा । जेल में यदि मैं सुन्'गा कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं इसे 'स्वराज्य' के लिए अपना सम्पूर्ण त्याग समसकर हर्ष से फूला न समाऊंगा । इससे अधिक तो मैंने और कुछ नहीं सोचा है ।'

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। ने बहुत प्रमानित हुए। सहानुभृति के स्वर में वोले—'नहीं, आलिर जो देश के लिए कप्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने वाले लोग भी होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से मुक्ते बहुत सन्तोष हुआ।'

इसी अवसर पर जमनालालजी की कड़ाई के एक-दो प्रसद्ग और याद आ रहे हैं। मैं सत्याप्रहालम साबरमती में सपरिवार रहने लगा था। जमनालाल ने भी अपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया । उनका स्वमाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृत्य से अपनाते । 'हिन्दी नवजीवन' की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गई थी, अतः सुमस्ते व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जरूदी अनिष्ठता स्थापित कर ली। मैं सक्कोची हूं—फालतू जान-पहचान बढाने की आदत नहीं हैं। काम-कान के सिल-सिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफी सममता हूं। पर जमनालालजी का प्रेम आकामक था। इस बनिष्ठता के भरोसे मैं एक प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचा। धार (मालवा) मे एक मालवीय सवन—बोर्डिङ हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे। वहां से उन्होंने मुक्ते लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यदि जमनालालजी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकम मिल सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा हो तो हमारा काम आसान होजाय।'

मैने मन में सोचा यह बहुत मामूली बात है। जमनालालजी श्रन्छे कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मुके याद पहता है, उस दिन देवदासमाई भी किसी काम से उनके पास गए या बैठे हुए थे। जमनालालजी बोले—'मैं बिना जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता।' मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पदा। तो भी मैंने जन्त करके कहा—

'लेकिन मै इन्हें जानता हूं।'

'श्रापने खुद इनका काम देखा है ?'

'हां, में खुद धार गया था—इनकी संस्था में भी हो आया हूं।'

'किंतु मेरे सन्तोष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तब तक मैं कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता।'

मैंने बढ़ा साहस करके कहा—'तो श्राप खुद न दीजिए, दूसरों से दिला दीजिए।'

'वाह, ऐसा कैसे हो सकता है ? जिस काम में मैं खुद न दूं उसमे

दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूं। यदि कास श्रष्का है तो सुके खुद क्यों न देना चाहिए ?'

'पर काम तो श्रव्छा है, मैं जानता हूं। 'लेकिन मैने तो नहीं देखा है।'

सारी वातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखताई। सुके बहुत बुरा जगा। उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए विलक्षण नया था। जीवन में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर सुके था। मैं बड़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर-चूर होगया। देवदासमाई के सामने मैंने अपने को बहुत लिजत व अप-मानित भी अनुभव किया। पछ्नताने लगा कि ऐसे बे-रुखे आदमी के पास लाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई। बड़ी बेवकूफी की। मेरे जी में वोतीन घर्यटे तक उथल-पुथल मचती रही। अन्त को मैंने उन्हें एक खत लिखा, तब शांति हुई।

मैने जिखा—"जीवन मे यह पहली बार मुमले बेवकूफी हुई हैं,— श्रापके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे यह ग़ज़ती हुई। श्राप विश्वास रखे, जिन्दगी में श्रव श्रापके पास ऐसी धृष्टता नहीं करू गा। इस बार जो श्रापको कष्ट दिया उसके जिए समा चाहता हूं।"

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौहे श्राये। तरह-तरह से मुक्के समकाते व ऐसे मामलो के श्रपने कह श्रनुमव व ऊंच-नीच बताते रहे। तुमको 'श्रपना' सममता हूं, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश श्राया। बापू के यहां भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो घएटे तक सुमसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के श्रपने घर गये। चलकर भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना—यह उनकी श्रास्मीयता की पराकाष्टा थी। एक ही दिन मे उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे लिए श्रौर भी कुत्हल का विषय था। इसमे उनकी महानता खिपी हुई थी। श्रहिंसा का यह पदार्थ-पाठ ही उन्होंने सुक्के दिया।

उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका स्यवहार सुके बहुत नागवार लगा। इसका कितना बढ़ा परिशोधन ?

अपर से कठोरता और भीतर से सहदयता का एक और संस्मरण यहां लिख देता हूं। नागपुर-मगडा-सत्याग्रह के समय की बात है। जमना-लालजी उसके 'लीडर' की हैसियत से गिरफ्तार हो चुके थे। मंडा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय मजमेर-आंत की मोर से मैं उसका सदस्य या और उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहां से लावें ? जो बेतन में लेता था वह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुंजायश नहीं निकल सकती थी। मेंने सोचा कि आगे-पीछे जमना-लालजी से कुछ व्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी ले लो। जमनालालजी से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया—यहां तक आने के खर्च का क्या इन्तजाम किया ? मैंने सरल भाव से कह दिया—'अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आया हूं, यही सोचा था कि आगे पीछे आपसे प्रवन्ध करा स्वंगा।'

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न मालूम हुई। जरा मञ्जाकर बोले— 'श्रापने जब पहले मुक्तसे पूछ नहीं लिया है तो इस तरह मेरे भरोसे पेशगी लेना उचित न थो। श्राप ही कहिये, यह वाजिब हुश्रा ?'

यह दूसरा वन्न-प्रहार मुक्त पर हुआ। मैं शरम से वित्तकुत्त गड़ गया। मन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी श्राशा की, जो इतनी बात सुनने की नौवत शाई। परन्तु उनका प्तराज ठीक था; श्रतः कहा—

'वाजिब तो नही था, पर ग्राप इसकी चिन्ता न करे, मैं कोई-न-कोई वूसरा प्रबंध कर लूंगा।'

वे कुछ बोले नहीं । मैं चला श्राया । मेरे वाद ही स्वामी श्रानन्द उनसे मिले । वे नवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे ) जब महीना श्रखीर हुश्रा व वेतन कासमय श्राया तो स्वामीजी ने मुक्ते वेतन के पूरे रुपये दिये । मैंने पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोले---मुक्ते नागपुर जेल मे जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि वह रकम उनके नामे मांड दी जाय। मैंने कहा—इसकी जरूरत नहीं है, श्राप इसमें से काट लीजिए। उन्होंने कहा—जमनालालजी की हिदायत के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरा हृद्य जमनालालजी की उच्च हृद्यता के सामने मुक गया। उन्होंन मुक्ते नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कोरे उपदेशक न थे।

एक श्रीर प्रसङ्ग भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भृतपूर्व होम मेम्बर (स्वर्गीय) खाशेराव पवाँर ने मुक्ते जरूरी में बुलाया। जब वे देवास (छोटी पांती) के प्रधान मन्त्री थे तभी (१६१४-१४ ईसवी) सरवटें साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। मैं खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चला गया—खयाल तो यही किया था कि खाशे साहब खर्च की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते थे कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा) के पुत्रले का श्रनावरण महात्माजी के हाथो हो श्रीर उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे। बातचीत के उपरान्त मैं साबरमती लीटा तो प्रसङ्ग से जमनालालजी ने पूछा—कहां गये थे? मैंने किस्सा सुना दिया। बोले—खर्च का क्या इन्तजाम किया था।

मैंने मंपते हुए कहा--'सोचा था कि वे दे दंगे; पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछा ही नहीं। सम्मव है, बहुत छोटी बात समस कर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुक्ते भी खुद कहने में सङ्कोच हुआ।'

'मुसे ऐसी ही श्राशङ्का थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो बुलाता है उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन लोग श्राक्सर श्रापनी इस जिम्मेदारी को नहीं समसते। श्राप सार्वजिनक कार्यकर्ता हैं। फिर खर्च पुरता ही वेतन लेते हैं। श्राप जैसो को क्यो सङ्कोच करना चाहिए ? या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या तय करा लेना चाहिए श्रथवा वाद में भी मांग लेने में क्यों मिसकना चाहिए ?'

१. इन्दौर के प्रसिद्ध विद्वान् नेता श्री विनायक सीताराम सरवटे।

'पहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछती तो सुमसे इस जन्म में नहीं हो सकती।'

श्रव भी जब कभी मैं विचार करता हूं तो बुद्धि तो यही जवाब देती है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने में सङ्कोच या मिमक न होनी चाहिए। मिमक या लज्जा का कारण उनके अन्दर रहा सूच्म श्रहङ्कार ही मालूम होता है। स्वाभिमान व श्रहङ्कार में बड़ी सूच्म विभाजक रेखा है। सामने चाला जब हमसे श्रनुचित व्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पैदा होता है वह स्वाभिमान है; श्रपनी खुशी से उपयोगी व धर्म सममकर जो व्यवहार किया जाता है उसमें यदि लज्जा या श्रपमान का श्रनुभव हो तो वह श्रहङ्कार का चिड्क है।

#### : 38 :

### जब्त के श्रवसर

श्रहिंसा के मानी हैं चतुम ली संयम। श्रव तक जो श्रहिसा की धारा शायद पूर्वार्जित संस्कारों के वल पर मेरे ग्रम्दर वह रही थी वह ग्रब महात्माजी के चरणों में पहुंच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने लगी। मुक्ते भीतर से ऐसा लगने लगा कि श्रपनी 'तुनक-मिज़ाजी' कम होनी चाहिए। 'सरस्वती' छोड़ी, 'प्रताप' छोड़ा-प्रव 'नवजीवन' छोड़ने की बारी न श्रानी चाहिए। महात्माजी के पास पहुंचकर जो 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का श्रवसर श्राया उसे मैंने ईश्वर के द्वारा प्रकारान्तर सं श्रपनी उन भावनाश्रो की पर्ति ही समका जो विद्यार्थी-जीवन में 'केसरी' जैसा पन्न हिंदी में निकालने के बारे में भेरे मन में उदय होती रहती थीं। इससे पहले कभी स्वप्न में भी यह खयाल न हुआ था कि महात्माजी की छत्र-छाया में रहने का कभी सौभाग्य मिल सकता है। सावरमती पहुंचने के शायद १-२ महीने पहले ही इन्दौर में बैजनायजी व मेरे एक भाई से बातचीत होते हुए मेरे सुंह से ये उद्गार निकल पड़े थे-- 'यदि श्राप लोगों का यह खबाल सही है कि इन्दौर में मेरे दिन व्यर्थ जारहे हैं. मेरे लायक यहां का वातावरण नहीं है, तो सुक्ते प्रवश्य ही कोई श्रनुकूल श्रव-मर व बातावरण मिले बिना न रहना चाहिए।' इतने शीघ्र ही ऐसा सम्रवस्य मिलने से मुक्ते उसमे प्रत्यन्न ईरवर का हाथ दिलाई देता था। ये सब भावनाएं व कारण मिलकर मेरे लिए वे सीमाएं निर्धारित कर रही थीं जिनमें मेरा छुई-सुईपन श्रपने श्राप नियंत्रण मे श्राने लगा। इस

सिलिसिले में मैंने तीन निश्चय किये—(१) श्रपने ऊपरी लोगों को शिकायत का कोई श्रवसर न देना चाहिए। (२) श्रपनी सुख-सुविधा के लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व तुनक-मिज़ाजी में 'हिन्दी नवजीवन' छोडकर कहीं न जाना चाहिए।

स्वामी श्रानन्द खुद भूत की तरह काम करने वाले श्रादमी थे। वह बाल-ब्रह्मचारी गायत्री पुरश्चरया किये हुए, एक तेजस्वी ब्राह्मया हैं। उन्होंने जब कोई भाजा किसी को दी तो उसका पालन होना ही चाहिए। कार्य-तत्पर ध कार्यवृत्त ऐसे कि सिनटों में महत्त खड़े कर दें व तेज मिज़ाज भी ऐसे कि मिनटों में उसे उहा भी हैं। खुद महात्माजी भी इसमें उनकी दाद देते थे । उन्हींके मातहत मुक्ते काम करना था । हिंदी सम्पादकीय विमाग से यद्यपि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी 'नवजीवन-संस्था' के वे सर्वेसर्वा बने हुए थे। हिंदी टाइप का ग्रहसदाबाद में चलन नहीं के बराबर होने से 'हिंदी-नवजीवन' के शुरू के श्रङ्कों को निकालने में बड़ी बाधाएं पेश श्रातीं । कई प्रेसों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह फार्स संगाकर छापा जाता । हिंदी टाइप का श्रार्डर वन्बई दे दिया गया था, मगर वहां से बढ़ी सुस्ती हो रही थी। श्रतः स्वामीनी का हुक्म हुआ-आप तीन दिन तक ग्रहमदाबाद में रहकर 'हिंदी नवजीवन' निका-लिए व तीन दिन तक बग्बई में रहकर नया टाइप ढलवाकर जल्दी मिजवाइए । मेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिन-रात दौड़-भूप लगी रहती। गुजराती कम्पोजीटर हिंदी का बढा ग़लत कम्पोज करते । मेरी लिखावट उनके पढने में नहीं भाती थी । स्वामीजी का आहर हुआ कि एक स्लिप में सात सतरें, एक सतर में पांच-झः शब्द साफ-साफ श्रलग-श्रलग बिखा कीजिए । फिर भी शुरू में प्रूफ संशोधन करते-करते मेरी नाकों दम श्राजाता । 'पेपर' के दिन तो दिन-रात ही जागना पढता । फिर मेरा स्वास्थ्य तो सराव रहता ही था । मगर मैं न हारने का प्रया कर चुका था। पहला श्रद्ध निकलते ही स्वामीजी से टकर होने का अवसर आगया ।

'हिंदी नवजीवन' के निकलते ही बम्बई में गुजराबी, 'नवजीवन' की मांग कम हो गई। तब स्वामीजी ने हुक्म निकाल दिया कि वम्बई में 'हिंदी नवजीवन' की फुटकर विक्री नहीं होगी, जो प्राहक बन जायंगे उन्हें ढाक से भेजा जायगा । गुजरातो 'नवलीवन' के खातिर इस तरह 'हिंदी नवजीवन' का प्रचार रोक देना बहुवों को श्रखरा। जमनालालजी को भी यह अनुचित प्रतीत हन्ना । स्वामीजी को समकाया, पर उन्होंने श्रपना श्रार्डर नहीं बदला। मेरा विचार हम्रा वापूजी से इसका फैसला कराना चाहिए। मैं बाप के पास गया तो वहां पहले से ही एक सञ्जन स्वामीजी की शिकायत लिये वैठे थे-- 'जब में पहुंचा तो वापू के ये शब्द मेरे कानो में पड़े, 'मैं जानता हूं स्वासी बहुत तेज आदमी है, कभी-कभी ज्यादती भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, तुम खुद उसका काम संभाल लो या दूसरा श्रादमी लाग्नो तो मैं उसे दूसरे काम में लगा दं। समे भी उसकी कुछ बातें श्रव्छी नहीं लगतीं. पर सहन करता है।' यह सुनकर मैंने श्रपनी बात श्रपने मन में ही रख ली। मैं समस गया. यही जवाब भ्रपने को भी मिलने वाला है। श्रव स्वामीजी से लडने में फायदा नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही उन्हें पटाया जा सकता है।

जो मनुष्य जैसी रुचि या स्वमाव का होता है उसे वैसे ही काम व वैसे ही न्यक्ति पसन्द आने हैं। मिहनती आदमी को काहिन से नफरत होती है। आज्ञाटायो आज्ञापालन से खुश रहता है। वेज मिजाज आदमी अपनी आज्ञा की अवहेलना सहन नहीं कर सकते। स्वामीजी मिहनती मी ये व तेज मिजाज मी। मैंने निश्चय किया कि चाहे दिन-रात वक्त-वेवक्त कैसे ही काम क्यों न करना पढ़े, कभी 'नाहीं' नहीं करेंगे। स्वामीजी की जैसी हिदायतें होंगी उनका अवरशः पालन कर हेंगे। स्वामीजी जब बुलाते प्रेस आजाता; जैसी व जिस क्रम से कापी मांगते उसी तरह देता; जब वहां मेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उन्न खड़ा नहीं करता। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वामीजी सुमपर प्रसन्म ही नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे। बम्बई में फुटकर विक्री न होने देने सम्बन्धी अपना आर्डर वो उन्होंने नहीं बदला, पर अब 'हिंदी-मवजीवन' भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विषय वन गया जितना कि गुजराती 'नवजीवन' था। कई बार 'हिंदी-नवजीवन' का व मेरा काम पहले कर देते। कभी देर होजाती या कुछ और गहनह होजाती तो स्नेह से निवाह लेते। यहां तक कि आगे चलकर जब ११२४ में श्री जमनालालजी व शंकरलालजी बेंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति वाएजी से ले ली तो स्वामीजी बाए से लड़े—'क्या हरिभाऊ पर मेरा हक नहीं है। मेरी राय लिये बिना आपने कैसे उनके जाने का फैसला कर दिया ? वे सुने छोड़कर नही जा सकते।' अन्त में बापू को अपना फैसला स्थाति कर देना पढ़ा।

इस प्रकार स्वयं-प्रेरित संयम के जो श्रवसर आये, उनसे मुक्ते बड़ा लाम हुआ। 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए वापू के 'यंग-हरिड्या'व'नवजीवन' के लिए वापू के 'यंग-हरिड्या'व'नवजीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, श्राहेंसा, खादी-सम्बन्धी बहुत भोजन मुक्ते मिलने लगा। इसी समय मेरी छुद्धि ने श्राहेंसा-धर्म सदा के लिए प्रह्मा कर लिया। यह प्रत्यञ्च जान पड़ा कि वापू कोई दृष्टा हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों श्राहेंसा का मर्म समम में श्राता गया त्यों-त्यों 'तुनक-मिज़ाजी' अपने-श्राप द्वती गई। बूसरों को श्राहेंसात्मक पद्धि से जीतने के प्रयोगों में दिखचस्पी होने लगी। श्राहेंसा के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतमेद भले ही रखें, पर हमारे प्रति उनकी सद्भावना जरूर रहे व बढती रहे। हर दल व गिरोह में हमारी चाह हो व रहे। हरेक को हम 'श्रपना श्रादमी मालूम होते रहें।' मुक्ते इसका श्रनुमव एक घटना से हुआ।

श्राश्रम—साबरमती में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान थे—स्वर्गीय मगनलालभाई गांधी, काकासाहव कालेलकर, स्वर्गीय महादेवभाई देसाई। मगनमाई श्राश्रम के व्यवस्थापक थे, काकासाहव राष्ट्रीय विद्यालय के श्राचार्य, व महादेवभाई बायू के दाहिने हाथ। कार्य-विभाग, रुचि-वैचिच्य, स्वमाव-भेद से तीनों में बाज-बाज बातों पर मतमेद रहता था; मगनभाई व काका साहब में इसकी मान्ना श्रधिक होजाती थी। मैं तीनों से सम्पर्क रखता था, तीनों को अपना 'गुरुजन' मानता था। बचपन से ही सुके मेरे चाचाजी ने यह शिक्षा दी थी कि 'दो शत्रश्रों मे सदा मेल कराने का यत्न करना चाहिए-कम-से-कम सिन्नों में फूट डालने की जिम्मेदारी तो श्रपने ऊपर हरगिज न लेनी चाहिए।' मैं वहां सदैव एक तरफ की वही बात दसरी तरफ कहता था जिससे आपस में स्नेह व सौहाद्व बढ़े। एक दसरे के गुर्शों व सद्भावनाओं की ही चर्चा एक-इसरे से करता। एक की की हुई श्राबोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुंचाता। श्रतः ये त्तीनों सुखिया सुसे श्रपना स्नेह-पात्र समसते थे। जब जमनाबाबजी ने इन तीनों से श्रवग-श्रवग यह पूछा कि श्राश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बापू के सिद्धान्तों को यममता है. व जिसे राजस्थान में काम करने के बिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम सुकाया, काकासाहब ने भी मेरा हो समर्थन किया. महादेवभाई ने कहा-'श्रादमी तो एक हरिमाऊ ही यहां ऐसा है. पर मैं नहीं सममता कि उसका स्थान श्राश्रम को छोडकर कहीं अन्यत्र है।' ख़द श्री जमनाजालजी ने ही किसी श्रवसर पर समे यह बात कही थी। जब तीनों श्रोर से समर्थन प्राप्त हुआ तब मेरा नाम बापू के सामने रखा गया. जेकिन श्रन्त में स्वामीजी ने उस फैसले को उस समय तो रह करा दिया।

## सिपाही को स्प्रिट

यव मैं अपने की अहिंसाध्मक-सेना का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिंदी-मवजीवन' निकला, युनराज के स्वागत-बहिष्कार का आन्दोजन चल रहा था। उस सिलसिले में क्रिसिनल ला अमेंडमेंट एक्ट को तोडने की नारी आगई थी। मैंने भी स्वयं-सेवकों के दल में अपना नाम जिखाना चाहा। एज्य बाप से पूछा तो उन्होंने कहा—'तुन्हें 'हिंदी-नवजीवन' का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम अपनी ड्यूटी पर जमा रहना है।' उनका अन्तिम चचन सदा के लिए मेरे हृदय पर अद्वित हो जुका।

जब 'हिंदी-नवजीवन' की जिम्मेदारी जेकर मैं बापू के पास रहने लगा तो मैंने उनके प्रति अपना यह ब्यवहार निश्चित किया—बापू का कम-से-कम समय जेना, उनको अधिक-से-अधिक निश्चित्त करना, काम इस तरह करना कि अपने कारण वापू को कहीं से उजहना न मिले, न खुद बापू को उजहना देना पड़े। तद्नुसार बम्बई में बापू के प्रथम दर्शन के बाद, जहां तक मुक्ते याद पड़ता है, 'हिंदी-नवजीवन' का पहला श्रक्ष लेकर ही अर्थात कोई दो-डाई मास के बाद मैं बापू से मिला था। जब कि वडा-से-बडा आदमी मी बापू से दो मिनट मिलना अपना श्रहोभाग्य समकता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बड़े प्रसोभन को रोकने में मुक्ते अपने साथ बहुत ज़ड़ना पड़ता था। परन्तु हर बार 'सिपाही की स्प्रिट' की जीत होती थी।

जव 'हिंदी-नवजीवन' का पहला श्रद्ध निकला तो उसे लेकर मैं
महात्माजी के पास गया व कहा—'यह श्रापकी पसंद के माफिक निकला
है या नहीं, यह जानने श्राया हूं !' 'श्रच्छा, रख जाश्रो, देखकर बताक'गा।' दूसरा श्रद्ध निकलने पर उसे लेकर फिर मैं गया—'यह दूसरा
श्रद्ध निकल गया। पहला श्रापने देख लिया होगा। श्राप कुळ बतावें
तो—' उन्होंने हंसकर कहा—'लेकिन मैं तो श्रमी तक पहला श्रद्ध भी
नहीं देख पाया हूं। श्रव तो सुसे शायद ही समय मिले। लेकिन तुम
श्रपना काम उत्साह से करते रहो। जब कभी कोई बात सुसे सुसेगी तो
बता व्'गा, या कोई शिकायत श्रावेगी तब कहूंगा। तब तक तुम ऐसा
ही सममो कि तुम्हारा काम सुसे पसन्द है।'

इस उत्तर से मुमे कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समक लिया कि वापू को काम बहुत है। हम भी इनको क्यों ज्यर्थ कष्ट दें। इसके बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन' के विषय में कोई बात नहीं पूछी। कोई ६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर सावरमती जेल पहुंच गये। तय एक दिन जमनालालजी ने मुमसे कहा—'जेल में बापू ने खुद चला-कर सुम्हारे लिए पूछा व कहा कि श्रच्छा शुद्ध श्रादमी है। उसकी या उसके काम की श्रवतक कोई शिकायत मेरे पास नहीं शाई।'

मेरा भन हुआ कि जेल में जाकर बापूजी के दर्शन करूं, लेकिन दो भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्दी के रूप में देखने में कौन-सा गौरव है ? जो संसार की सब पीडित जातियों के उद्धार के लिए आया है, उसे ब्रिटिश सरकार के जेलखाने में देखना अपनी पामरता को ही अधिक अञ्चमन करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे बिना श्रटक रहा हो। अतः सिपाही को तो अपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना उचित है।

शुक्रवार की रात को वे गिरक्तार हुए व शनिवार को श्रदालत में उनकी पहली पेशी हुईं। शनिवार 'हिन्दी-नवजीवन' का 'पेपर दे' था। मेरा जी जाजचाया कि श्रदालत में सुकदमा सुनने जाऊं। पर याद आया--'सिपाही को तो अपनी ढ्यूटी पर ही जमे रहना चाहिए।' फिर मन को समस्राया-- श्राज वो सुकदमा खतम होगा नहीं। श्रगसी पेशी पर चर्तेंगे।' इत्तफाक से दूसरी व आखिरी पेशी भी शनिवार को पड़ी। वहीं मेरा 'पेपर हे' । किसी ने, शायद स्वासीजी ने,कहा था कि देख श्राओ, पेपर एक दिन सेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बड़े-बड़े लोग श्राये हैं मुकदमा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तन्य श्रपने ही ढंग का होगा-परन्तु मुक्ते ड्यूटी छोड़कर जाना श्रम्का नहीं लगा। इतना बड़ा सीमाग्य मुक्ते झोड़ना पढ़ा, इसका रक्ष हीने के बजाय उल्टा 'श्रपनी ड्यूटो में जगा रहा' इस बात का सन्तोष ही श्रवतक मुक्ते है। श्रर्हिसा-त्मक सेना में तो कहे श्रनुशासन की श्रीर भी श्रावश्यकता है। जब मैं स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख देने, बद्दे नेताओं के सम्पर्क में आजाने, या अपनी ट्यूटी छोड़कर जलसा देखने के खिए आ जुटने के दृश्य देखता हूं तो अपने सैनिक अनुशासन की कमी व इसिलए स्वराज्य-प्राप्ति में होने वाली देरी का मर्मे श्रांखों के सामने श्रा जाता है। श्रहिं-सक सिपाही मारता नहीं, ख़द मरता है: दूसरे को कष्ट नहीं देता, खुद कष्ट उठाता है; दूसरे का द्वेष-ब्रोह नहीं करता, दूसरे भले ही उसका ह्रेष-द्रोह करते रहें; पर काम तो उसे भी एक अनुशासन में रहकर ही करना पहला है। यदि अपरियों की श्राज्ञा मानने व पालने, श्रपनी ट्यूटी पर रहते हुए बड़े-से-बड़े प्रक्षोमनों को ठुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों मे न हो तो वे कदापि श्रहिंसक युद्ध मे-सत्याप्रह में नहीं जीत सकते। एक सत्याप्रही को श्रपनी सारी लबाई अकेले भी, व संगठित रूप में भी चलानी पडती है। अकेले की लढाई वो मुख्यतः उसके गुण-बल, तपोबल से चलेगी; परन्तु सामूहिक खडाई विना सहरुन व श्रनुशासन के कदापि नहीं खड़ी जा सकती। श्रकेले की लढाई में भी उसे श्राव्म-संयम, श्राव्मानुशासन की वहुत श्रावस्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब श्रंग-प्रत्यंग, सन की विविध भावनाएं, व बुद्धि के समग्र विचार जबतक एक ठाल-सर में काम न करने लगेंगे तबतक वह अकेले भी सच्या सैनिक नहीं बन सकता। उसके तन, मन, आत्मा की सारी शक्ति सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग सकती। अतः क्या व्यक्तिगत व क्या सामूहिक दोनों प्रकार के संग्रामों में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार अनिवार्य हैं, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए फेफड़ों में शुद्ध हवा का आना व जाना जरूरी है।

महात्माली की गिरफ्तारी व सजा के बाद 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादकत्व का सवाल उठा । जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक के स्थान पर वैजनाथजी का नाम दे दो: तम्हारे पीछे बदा कुटुम्ब है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है. सम्पादक में नाम जाने से किसी भी समय जेल जाने की नौबत जा सकती है।' मुक्ते उनके प्रस्ताव पर तो भापत्ति नहीं थी. पर दलीलें नहीं जचीं । मैंने कहा-- यदि नाम देने में कोई बड़ाई या प्रसिद्धि का सवाज है तो शौक से वैजनाथजी का नाम दिया जाय । मैंने अभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। खेख-कविवादि बनावटो 'माजव-मयुर' 'भारत-मक्क' छादि नामों से देता रहता हूं । मेरा मत है कि मनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए. जब उसके कार्यों से लोग उसे जानने के खिए उत्स्क हो उठें। अतः नाम का सके शौक नहीं है: परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जैसा कि आप बताते हैं कि जेल जाना होगा. तो इस गौरव का पहला श्रविकारी मैं हूं. मेरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा।' जमनासासजी को मेरी दलील ठीक मालूम हुई व 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने लगा।

मेरे मत में सिपाही वह है जो खतरे के सामने दौड़ा जावे। खतरे को निमन्त्रया देना मूर्खता हो सकती है, पर सामने आये खतरे से मुंह मोड़ने वाला सिपाही हरगिज नहीं हो सकता। जो अपने को खतरे में डाल सकता है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता है। खुद को सतरे में डालकर दूसरे को बचाना आहिंसा का ही एक इस है।

#### ः २१ : च्यालाच्या

## राजस्थान में

मेरे साबरमती श्राने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये। वहां बनकी इच्छा हुई कि 'सालव-मयूर' निकाला जाय, व सुसे लिखा कि श्राप सम्पादन-भार प्रहण कर लीजिए। मैंने तरन्त 'हां' कर ली। एक प्रताना संकल्प पूरा होने जारहा था। 'मयूर' छोटा या-पर पाठकों के हृदयों में नाचने लगा--ऐसा कहं तो श्रस्यक्ति न होगी। सावरमती के ग़रूजनों व मित्रों के सहयोग. सकाव श्रादि से वह हिंदी के गरयमान्य पत्रों मे खपने बगा। 'प्राचीन मालव' नामक तेख-माला मैंने गुजरात विद्यापीठ की लायने री में रात-रात भर जगकर बढ़े परिश्रम से लिखी थी। हिंदी में शायद पहली बार वह सामग्री पाठको को मिली थी। 'मयूर' की कुछ समालोचनाएं पटकर भाई प्यारेलालजी ने कहा था-श्रापकी यह शैली बिलकुल नई है। उसके 'स्वगत' पाठकों में स्फुरणा पैदा करते थे । त्रावू सम्बंधी भेरे लेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए । पूज्य बापूजी के जेल रहते हुए 'हिंदी-नवजीवन' जिस तरह चला उससे मित्रों च पाठको को काफी संतोष रहा । एक पत्र ने तो समालोचना में यहां तक जिखा था कि मालूम होता है महात्माजी ही जेज से लेख जिखकर भेज देते हैं। 'हिंदी-मवजीवन' 'माखव-मयूर' दोनों का काम व सेरा श्राश्रम में श्राचार-स्यवहार देखकर जमनाबाबजी के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसे राजस्थान में भेजा जाय। इघर कोरे जेख लिखते-जिसते व उनमें रचनात्मक कामों का महस्त्र समस्राते-समस्राते मुक्ते अपनी

लेखनी खोखली मालूम पड़ने स्नगी। बिना प्रत्यस् काम किये कोरे खेख लिखते रहने से मन में असन्तोष रहने लगा। इधर बाबाजी राजस्थान जा पहुंचे थे, व तकाजा कर रहे थे कि तुम इधर काम करने आओ।

शायद १६२४ में फतेहपुर (जयपुर) मे श्रग्रवाल महासभा का जल्सा था। राजस्थान में खादी के काम को बढाने व सुन्यवस्थित करने के लिए श्रिखिल भारतवर्षीय चर्ला-संघ के मन्त्री श्री शंकरलालभाई बैक्कर व श्री मगनजालभाई गांधी उन्ही दिनों जयपुर रियासत में श्राये हए थे। जमनालालजी की प्रेरणा से मैं भी उनके साथ फतेहपुर गया। वहां श्री जयनारायग्रा न्यास' से पहली बार भेंट हुई। जीतमलजी भी श्राये। वे बनारस जाकर उल्टा दुःख से पड् गये थे। इन्दौर से एकबार उनके और मेरे बीच चर्चा चली थी कि सार्वजितिक सेवकों को निर्वाह की समस्या कैसे हल करना चाहिए । जीतमलाजी का मत था कि पहले कमा-कर रुपया जोड़ लें, फिर बेफिक्री से देश-सेवा करते रहे। मैने बताया था कि अञ्चल तो १०-१४ साल दिये बिना काफी रुपया जट नहीं सकता। जटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनाएं कायम भी रहेंगी या नहीं, कौन कह सकता है। रहीं भी, तो जीवन के अच्छे जवानी के काम-काज करने के दिन तो धन कमाने में गये. थका-मांदा श्रधेड शरीर हम देश के हवाले करेगे। फिर रूपया जोड़ने में कुछ-न-कुछ तिकड्म, बेईमानी जरूर करनी पहेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा मे बाधक होंगे. श्रतः यह रास्ता गलत है। यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम तो अपने इसी संकल्प पर दृढ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन खें. व निर्वाह की साधारण व्यवस्था सोचकर शेष भार परमात्मा पर छोड़ हैं। मैंने इस प्रसंग की याद दिलाकर जीवमलजी से कहा-बोलो. श्राप घाटे में रहे कि में। उनकी भी इच्छा हुई कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया जाय । मैने जमनालालजी से उनका परिचय कराया । उन्होंने उन्हें

१--श्रव राजपूताना के नेता।

प्रोत्साहन दिया। जमनाजालजी बार-बार स्व० भिचु श्रख्यडानन्दजी के गुजराती के सस्तुं साहित्य-वद्दं क कार्याजय की प्रशंसा किया करते थे, व चाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था खुले तो श्रच्छा। जीतमलजी के मिल जाने से उनका यह स्वप्न पूरा होने के लच्चण दिखाई देने लगे। ऐसी संस्था हिंदी मे खड़ी करने की योजना पर योड़ा विचार हुआ। यही समागम 'सस्ता साहित्य मंडल' की बुनियाद है।

फतेहपुर महासभा के बाद शक्कर साल माई व मगन लाल माई के साथ में श्रमरसर, गोविंदगढ श्रादि खादी-केन्द्रों को देखने गया। वहां खादी कार्य में जो रुचि मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिंदी-नवजीवन' के लिए लिखे उनसे शक्कर लाल माई मेरी श्रोर श्राक्षित हुए। शायद इन्हीं दिनों उनके मन मे यह विचार दृद हुश्रा कि खादी-प्रचार के लिए यह श्रादमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जमनालाल जी की व उनकी बातचीत होने पर यह तय हुश्रा कि इसे खादी-प्रचार व गांधी विचार-प्रचार की दृष्ट से राजस्थान में भेजना चाहिए। जब जमनालाल जी ने ग्रमसे पूछा तो—मै तो पहले ही से इस उधेब-जुन में था—मैंने उनके सुमाव का स्वागत किया। पूज्य वापूजी से उनकी बात भी होगई, पर स्वामी श्रानम्द ने उस फैसले को उलटवा विया।

कुछ समय बाद मैंने खुद ही स्वामीजी से बात-चीत की कि आप क्यो मुक्ते यहां रोकना चाहते हैं। मैंने भी यह सोच लिया था कि स्वामीजी के आशीर्वाद मिले बगैर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना उचित भी न होगा। अतः उन्हें राजी करने का मैं यस्न करने लगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो 'हिंदी-नवजीवन' की है। उसे कीन चलावेगा ? नये-नये आदमियों से मुक्ते रोज मंजट करना पड़ेगा। आपके लिए तो मैंने कभी सोचा हो नहीं था कि 'हिंदी-नवजीवन' के सिवा आपका कोई खान है, या हो सकता है। मैंने समकाया कि किस तरह मुक्ते खुद अपनी जेखनी खोखली मालूम होती है, किस तरह बचपन से मैरे यन में अपने मांत की सेवा के भाव इद होरहे थे, 'मालव-मयूर' के कारण किस तरह उसके लिए श्रव चेत्र श्रनुकूल होगया है, बाए से सीख-कर यदि लोग दूसरे प्रांतों में जावे तो किस तरह बाए का काम सुगम हो सकता है, व साथ ही श्रारवासन दिया कि 'हिंदी-नवजीवन' के लिए श्रादमी की चिंता श्रापको न करनी पढ़ेगी। मैं मेजता रहूंगा, यदि कोई न मिला तो मैं राजस्थान छोड़कर खुद वापिस श्राजाऊंगा, मगर 'हिन्दी नवजीवन' का हर्ज न होने दूंगा। यों मेरा मन भी श्रव यहां से उचटने लगा है। वहां श्रिषक काम कर सकूंगा, ऐसी श्राशा होती है। परन्तु श्रापका श्राशीर्वाद न मिले तो हर्गिज नहीं जाऊंगा। तब स्वामीजी राजी होगए व पूज्य महात्माजी से मुक्ते राजस्थान में जाने की इजाजत मिल गई। उनसे भी यह शर्त करनी पढ़ी कि 'हिन्दी-नवजीवन' की चिंता श्रापको न करनी पढ़ेगी। राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी श्रीर इस जिम्मेदारी को मैंने श्रचरशः निभाया भी। जब जरूरत पढ़ जाती, श्रजमेर से श्रपने साथियों— महोदयजी, काशी-नाथजी त्रिवेदी, शङ्करलालजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी मैं भी यहां से श्रनुवाद करके भेजता रहता था।

मैं १६२६ की जनवरी में श्रजमेर श्राया। जब मेरे मित्रों को यह मालूम हुआ कि मैं राजस्थान में जा रहा हूं व श्रजमेर रहूंगा, तो उन्होंने कस कर विरोध करना शुरू किया—खास कर श्रजमेर रहने के विषय में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दो कि वहां जाकर तुम कीचड़ में फंस जाओंगे। ऐसी तू—तू, मैं—मैं में पड़ोगे कि सांस भी नहीं जेने पाओंगे। वहां के पुराने नेताओं के रगड़े-सगड़ों का जिक्र करके कहते, वहां जाकर क्यों श्रपनी मद्दी पलीत करते हो ? खुद अमनाबालजी ने भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनैतिक दल-बंदियों में न पड़ जाना। जेकिन इन भयानक चित्रों का सुम पर श्रगर कोई श्रसर हुआ तो यह कि चलकर देखें तो श्राखिर क्या खतरा या भयानकता वहां है ? सुमे श्रपने श्राप पर इस बात का काफी विश्वास था कि मैं चाहे केसी भी कठिनाह्यों में पड़ जाऊंगा, पर उनसे हारूं व दब्नंगा हरनिज नहीं, व

सबमें से साफ-पाक निकल आऊंगा । इसका कारण यह था कि मैंने वहां के व दसरी जगह के रगदे-मगदो का सार यह निकाल रखा था कि नेतत्व. धन व संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए ये मागड़े होते हैं। अपन दृदता-पूर्वक इन मोहो से बचेंगे व बच जावेंगे। एक स्थियों के सम्पर्क का प्रश्न भी होता है. जिसे लेकर जोग टीका-टिप्पखी, निन्दा व बदनामी करके गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं। अतः मैं निश्चय करके चला कि नेत्रस्य की होड में अपन कभी खड़े न रहेंगे। रुपये जो जावेंगे उन्हें संस्थाओं में जमा करावेंगे. जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा. जो खद खर्च करेंगे उसके पाई-पाई का हिसाब रखेंगे. अपना पैसा मले संस्था में खर्च हो जाय. पर संस्था का पैसा अपने घर-खर्च में न ज्ञाने पाने । संस्थाओं पर कब्जा करने का स्त्रोम तो दूर, जहां उसमें दूसरे स्त्रोग भार उठाने को तैयार हए नहीं कि अपन खुद उसमें से हट जाया करेंगे और खियों से काम-परता सम्बन्ध रखेंगे। काम होगा तो उनसे बोलने व अकेले में मिलने में भी संकोच न करेंगे. न होगा तो चार आदिमयों में भी मिलने व बातचीत करने की जरूरत न रखेंगे। मैंने इन शिरचयों को भरसक पालने का यस्न किया है. श्रीर यही कारख है कि मैं यहां के राजनैतिक , जीवन में आकरठ दूवकर भी अभी तक इज्जत के साथ जी रहा हूं-अनुसव-दीमता से कुछ धक्के जरूर लगे, कहु अनुसव भी हुए; परन्तु एकाव बार को छोड़कर मुक्ते कभी अजमेर आवे का अफसोस नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मित्र हैं जो मानते हैं कि श्रजमेर में रहकर मैंने श्रपनी जनानी बरवाद कर दी, ब्यर्थ ही श्रपनी मिट्टी पत्नीद करा रहा हूं, परन्तु मुक्ते अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नैतिक दोष किया है, या अजमेर श्राना कोई न्यावहारिक मूल भी है। यों श्रधिक भावुक व आदर्शवादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुक्ते व्यावहारिक भूतें जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुक्ते बज़मेर में ब्राने व रहने पर पद्भतावा करना पढे ।

#### : २२ :

#### तत्काल फल

निर्मयता व साहस यदि श्रहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, क्रमाशीक्तता, दयाञ्चता दूसरा पहलू । दोनो परस्पर परक हैं । ऐसा अन-भव मुक्ते अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अप्र-वाल महासभा के समय की एक घटना है। मैं श्रहमदाबाद से तीसरे पहर की एक्सप्रेस से स्वाना हुआ। एक डिब्बा फौजियों से भरा होने के कारण पहले ही काफी भीड़ गाड़ी में हो गई थी। श्राब के श्रासपास फौजी डिब्बे में किसी तरह श्राग लग गई तो रात मे कोई १ बजे फौजियों को दूसरे डिब्बों में घुसेड़ा गया । मैं जिस डिब्वे में बैठा था उसमें बैठना भी अरिकल से हो रहा था। मैं खिड़की के सहारे था। बगल बाले कंपार्ट-मेंट में धुसकर फीजी वाही-तवाहो वक रहे थे और मुसाफिर चिल्त-पों सचा रहे थे। सकते न रहा गया। मैं उठकर दरवाने की तरफ जा ही रहा था कि उधर से एक फीजी--- वे सब काबुली थे---हमारे डिब्बे की तरफ इसा । सेरे पास ही आगरे की तरफ के कुछ सुसलमान बैंडे थे, उन्होंने दोनों पटिरयों के बीच टांगें पसार दीं कि फौजी श्रागे न धंसने पावें। फीजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जह दिया। यह मुके नागंवार हुआ। मैंने ज्यों ही फौजी को डांटना शुरू किया वह मेरी श्रोर सपका । इधर तमाचा पड़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट ली । फौजी मेरी और बढ़ा व गरहनिया देकर मेरा सिर खिडकी के वाहर कर दिया। मेरे जी में तो आया कि गाड़ी की जंजीर खींच ल'. फिर सोचा कि देखें.

इसे सहन करें. क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फौजी के पीछे उनका कोई अफसर आया, व मेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे डांटा व पिछुत्ते कमरे में वापस भेज दिया। यह कुछ पदा-लिखा व सम्य मालूम होता था । सुक्तसे कहने लगा-वाबा, हम लोग पठान हैं, बढ़े जाहिल हैं. यह आदमी एक विगड़े दिमाग है। आप कुछ स्वयाल म करें। मैंने कहा-भेरा तो उसल ही बदला न लेने का है, जिहाना मेरी बात छोडो, मगर उसने इन्हें-मुसलुमान को-जो तमाचा मारा उसकी माजरत होनी चाहिए। इतने ही में वह फौजी फिर इस कमरे में धुसा व बोला--- नहीं, ये लोग बदमाश हैं, जब मैं श्राने लगा तो टांगे फैला दीं, जब तमाचा पडा तो समेट जीं। क्यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका ? लेकिन इस बाबू-से-मेरी श्रोर इशारा करके जरूर साफी मांग्र गा-इन पर मैंने बिला वजह हमला किया, इन्होंने इन बदमाशों की तरफदारी की. इससे मुक्ते गुस्सा आ गया । व मेरे पास आकर माफी मांगने लगा । मैंने कहा-तम्हें माफी इन जोगों से मांगनी चाहिए, कुसर तुमने इनका किया है, मैं तो तुम्हारे हमले को भूल ही गया समसो। मेरे जी में तो भाया था कि जंजीर खींच लूं, पर फिर जब्त करना ही अच्छा समसा। वह तन के बोला. नहीं इनसे हरगिल नहीं मांगू गा. ये शरीफ नहीं मालम होते।

अफसर भी थोड़ी देर मेरे पास ठहरा। काबुिलयों की, उनमें भी फीिलयों की जहालत के किस्से सुनाकर मेरी दिल्लामई करता रहा। सुमसे यह भी जान लिया कि में महात्माजी के आश्रम में रहता हूं व फतेहपुर जा रहा हूं। पिछली रात को वह पहला फीजी फिर मेरे पास आया व कहने लगा—'बाबू, तुम हमको माफ नहीं करेगा।' मैंने फिर उन लोगों से माफी मांगने पर जोर दिया—पर उसने साफ नाहीं कर दिया। फुलेरा में जब मैं रींगस की गाड़ी में बैठ गया तो वह फीजी सुमे तलाश करता हुआ उस गाडी पर खाया व फिर कहा 'बाबू, सुमे माफ नहीं करोगे?' मैंने उसे सममाया कि मैं तो तुमको माफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ

से माफ कर चुका, जेकिन कुस्र तो तुमने वूसरे ही जोगों का किया है। पर मेरी यह बात उसकी समक्ष में नहीं ही बैठी। इस घटना ने मुक्त घाईसा के प्रयोग का जो तत्काल फल विखलाया उस पर मैं मन-ही-मन मुन्ध हो रहा। पीछे मैंने भी मुसलमानों को ढांटा कि तुममें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पहले टांगें फैलाई क्यों? श्रीर जब फैलाई भी तो तमाचा पढ़ने पर समेटीं क्यों? तमाचे के जवाब में तुम्हें छुछ तो मुकाबला करना था! तुममें न तो बरदारत की ताकत थी न मुकाबले की। यही वजह है जो उस फीजी ने तुमसे तो माफी नहीं मांगी, मगर मुकसे बार-बार मांगने श्राया।

शायद १६२६ में जमनालालजी संपरिवार श्राबू गये थे। काका साहब के साथ मैं भी दो-चार रोज के लिए वहां चला गया था। किसी कार्य-वश पुरुष मालवीयजी व श्री घमस्यामदासजी बिढ्ला भी वहां श्राये व जमनाबाबजी के मेहमान हुए। हम सब श्रीराम-मन्दिर में ठहरे थे। पूज्य मालवीयजी के दर्शन तो मैं काशी वगैरा में दो-चार बार कर जुका था. पर प्रत्यन्न परिचय का श्रवसर यह पहला ही था। बिबलाजी को तो देखा भी यहां पहली बार ही। पूज्य बापूजी श्रूपेंडिसाइटिस के श्रापरेशन के बाद जब जुह (बम्बई) में विश्राम कर रहे थे तब श्री घनश्यामदासजी वहां त्राया-जाया करते थे व विचित्र अरन पूछा करते थे।' महादेवभाई ने एक बार मुम्मसे कहा था कि एक श्रजीब श्रादमी बाप के पास श्राता है श्रीर बढे श्रद्भत प्रश्न करता है। बढ़ा साहसी व स्पष्टवक्ता मालम होता है। बाप भी वैसे ही अनोखे जवाब देते हैं। सारवादी वहा धनिक है. बिडलों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हों में से है। आबू में जब पहिली बार उनकी विशाल आंखें व लम्बा डील-डौल देखा तो मेरा श्राकर्षरा बढा । बाद में उन्होंने महात्माजी-सम्बन्धी श्रपने विचार व प्रकोत्तर भी सनाये तो समका कि महादेवभाई वाला 'श्रजीब' श्रादमी यही है। मैंने देखा कि उन्हें भी भेरे प्रति आकर्षण हुआ।

पूज्य मालवीयजी की कुछ चिट्टियां लिखने का भी सौभाग्य वहां

मिला ! जमनालालनी की वो लिखवा ही था । जमनालालजी का सुक-पर इतना अधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके पास नहीं होता तो बे-तकरलुफ होकर वे सुके पकड़ लिया करते, व सुके भी उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही श्रतुभव होता था ।

पूज्य मालवीयजी ने मुक्ते सुक्ताया—तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते ? जैसे गांधीजी के पास महादेवभाई हैं, वैसे मैं भी अपने पास किसी को रखना चाहता हूं। पर कोई ऐसा मिलता नहीं। तुम्हारा काम व स्वभाव मुक्ते पसन्द आता है।' मैंने मन में गौरव अनुभव किया। फिर वहें संकोच से बोला—महाराज, आपकी आजा तो मुक्ते शिरोधार्य होती; पर मैं 'हिन्दी-मवजीवन' के लिए बापूजी को वचन देकर निश्चिन्त कर चुका हूं, नहीं तो मैं इसे बड़ा सौमाग्य ही समकता।

धनरयामदासनी से तो एक-दो दिन में ही काफी घुल-मिल गया। उनकी प्रतिमा, तीव खालोचना व खनलोकन-राक्ति का काफी प्रभाव पदा। उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रीव था, वहां उनकी श्रांखों में स्नेह, सहातुभूति व सुशीक्षता भी देखी।

इस समय हमारे साहस की एक घटना जिखने योग्य है। हम प्रायः रोज हाय-मुंह धोने नक्की ताजाब के पश्चिमी किनारे पर जाया करते। उघर एक गहरा नाजा नीचे श्रनादरा की श्रोर जाता था। उपर से श्रनादरा पाईट से नीचे का बड़ा मनोहरी दृश्य दीखता था वे। हमारे खासकर कमल' के मन में नीचे जाकर देखने के भाव उमाड़ा करते थे। कमल उस समय स्थाज का था। एक रोज सुबह जब उधर शौचादि के लिए गये तो उसने कहा—शाज इस नाजे में जरा नीचे घंसें। हम उतरते ही चले गये। कमल जरा भी न डरता था, न हिचकता था। उसका साहस देख सुक्ते श्रानन्द होता था। मेरा खयाल है, कोई श्राधी दूर हम उतर गये होंगे। ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे नाला गहरा व मयानक होता जाता

<sup>1-</sup>श्री कमलनयन बजाज, स्व० जमनालालजी के बड़े पुत्र ।

था। मादी भी काफी सघन। उतार बहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम पेड़ों की जड़ों पर लटककर उतरते । मुक्ते आशंका होने लगी कि कहीं भालू शेर श्रादि से पाला न पड़ जाय। कमल की वजह से श्रीर भी चिंता हुई। पर कमल जरा भी नहीं घबराया। श्राखिर मेरे जीर देने पर हम दोनों सहक पर श्रागये, जो नीचे श्रनादरा की श्रोर जावी थी। कमल भागे बढने के लिए इशारा करता जाता था। हम श्राधे से श्रधिक उतर गये। लगभग १० वज गये। तब सोचा कि यों भी ऊपर पहुंचते १२ बज जायंगे. चढाई में थकान भी काफी भावेगी: अतः भ्रनादरा ही क्यों चर्ले ? माईजी (जमनाखालजी) तो मेरे साथ रहने से निश्चिन्त जैसे थे। पास हमारे सिर्फ एक घिसा पैसा था। हाथ में शायद १ जोटा. बदन पर एक बनियान या क़रता, नंगे सिर । सोचा-चलो देखो. क्या श्रनुभव होता है ? इस नयं प्रयोग ने जलचाया व हम नीचे की श्रोर बढ चले । अनादरा ऊपर से तो श्राब की तलहरी में ही देख पहता था. परम्त ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी श्रोर बढते जाते थे, त्यों-त्यों वह तत्त-हटी से दूर भागता जाता था। श्राखिर १२-१ बजे हमने उसे पकड़ बिया। दोनों थक कर चूर हो गये। मगर कमल ने जरा भी बेचैनी था परेशानी नहीं दिखाई । गांव में ऐसे सज्जन मिले जो जमनालाजजी को व 'हिन्दी-नवजीवन' को भी जानते थे। उनके यहां देहाती खाना खा-पी कर शाम को हम आब लौटे। कमल की थकान का खयाल करके मैंने चाहा कि श्रव कल चलेंगे। हालांकि यह बोक भी दिमाग पर था ही कि दिन-भर गायव रहने से माईजी चिन्ता करेंगे। श्रतः कमल ने आप्रह किया कि आज ही चलेंगे। आखिर हम शाम की जब आबू पहुंचे तो जमनालालजी हमारी तलाश में श्रादमियों को भेजने की तैयारी कर रहे थे। हमारे इस साहस से वे प्रसन्त ही हुए। क्रमज की निहरता व साहस की चन्छी छाप सुक पर पढी।

#### : २३ :

## श्रहिंसा का मर्म

श्रहिंसा विकास की वस्तु है, द्बील की नहीं। श्रहिंसा का मर्भ है हदय को सृदुल बनाना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। दूसरों के प्रति, भले ही वे हमारे शत्रु,—कोटि के क्यों न हों, अपने सब व्यवहारों में सृदुल रहना श्रहिंसा का लख्या है। उनके दुष्कार्यों, अवगुयों का प्रतिकार भी किया जायगा तो सृदुलता से प्रेरित होकर; उनके प्रहारों को तो हम चट्टान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय अपने हृद्य को फूल से भी श्रिषक सृदुल बना लेंगे। वे विष-तुमे बाया भले ही फेंकें पर हम तो पुष्प के ही बायों से उनकी अन्तरात्मा को जायत करेंगे। इसका आनन्द दलीलों से नहीं समस्ताया जा सकता। बच्चा जैसे मां के प्रेम को उसकी श्रांखों में समस्त लेता है, उसी तरह श्रहिंसा का यह श्रानन्द उसके साथकों को कदम-कदम पर अनुभव होता है। जिन्हें वह अपने से तूर, अपना विरोधी, महा हटी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके सामने अपना हृद्य खोलकर रख देते हैं। जो चट्टान-सी दोसती है, वह सरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक श्रनुभव श्रजमेर आते ही हुआ।

मेरे राजस्थान में जाने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना हो जुकी थी। अजमेर में उसका कार्यालय रसना स्थिर हुआ। साधारय देख-माल मेरे जिम्मे हुईं। इघर चर्खा-संघ की राजस्थान शाखाको श्रिषिक ठित करने की दृष्टि से भी देशपांडेजी उसके मन्त्री वनकर श्रा चुके थे; मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुईं। देशपांडेजी इस प्रांत के खिए विलक्कत नये थे। हिंदी-भाषा भी अच्छी तरह नहीं जानते थे। परन्तु खादी-कार्य के श्रनुभवी थे। श्री तच्मीदासभाईं की देख-रेख में गुजरात में खादी-कार्य के संगठन का उन्हें श्रनुभव था।

थोदे ही विनों में—यह १६२६ की बात है—महात्माजी का एक पत्र मुसे मिला, जिसमें उन्होंने एक खादी-केन्द्र के कार्यकर्ता-सम्बन्धी शिकायतों की जांच का काम मुसे सौंपा। शिकायतों नैतिक स्वरूप की थीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य में तो दत्त था, परन्तु अपने ढङ्ग का बेढव और बड़ा दबङ्ग था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यह जांच का काम बड़ा मुश्किल है। उसने कुनूल न किया, व चार्ज भी न दिया तो क्या किया जायगा? ऐसी बातों का सब्त मिलना भी तो मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा है व मुसे भी जानता-मानता था। श्रवः मुसे बीच-बीच में ऐसा लगता था कि सम्भव है हतनी कठिनाई न पेश श्रावे।

हम दोनों केन्द्र में पहुँचे तो वातावरण वैसा ही विकट पाया, जैसा कि खयाल किया था। एक से एक बदकर चक्कर में डालने वाली खबरें मिलीं। उसकी पत्नी ने उसे ज़हर देने का यत्न किया था। श्रतः वह उसके साथ एक ही थाली में भोजन करता था। हमें श्राशंका हुई कि ऐसी दशा में हम भी इस केन्द्र में कहां तक सुरचित हैं! खैर, पहले खादी-काम का निरीचण किया गया। बाद में मैंने एकांत में बुलाकर उस कार्यकर्ता से कहा—देखिए, हम लोग असला में तो एक दूसरे ही काम के लिए शाये हुए हैं। श्रापके ख़िलाफ कुछ शिकायतें महासमाजी के पास पहुँची है श्रीर उन्होंने जांच के लिए सुके लिखा है। श्रापका खादी-काम एक नम्बर का है, श्राप सच बोलने का दावा भी करते हैं।

अतः शिकायतों के मामले में भी आपसे सब्बे बयान की ही मुक्ते आशा है। यदि शिकायते सच हो तो मुक्ते कहना होगा कि आप भटक गये हैं व बुरी तरह कीचड़ में फंस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसमें से निकालूं।' मुक्ते आशंका तो यह थो कि सुनते ही वह मुक्तपर दूट पढेंगे और सम्भव है मेरा अपमान भी कर दें। परन्तु मुक्ते तो अपना कर्त्तंथ पूर्ण अहिंसात्मक पद्धति से—उसके प्रति अत्यन्त मृदुक्तता से—पूरा करना था। मैंने पूर्वोक्त बातें बहुत ही सहातुभूति के स्वर में कीं। उन्होंने मेरी और देखा और कहा—'बताइए, क्या शिकायतें हैं? कम-से-कम आपके सामने में कुठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हुं, आप मेरे हितेषी हैं।'

'हां, मैं श्रापका हित ही चाहता हूं श्रीर वह तभी साथ सकूंगा, जब श्राप सब बातें सच-सच बता दें।'

उन्होंने सारे वाकयात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा—'आप फंस तो बहुत गन्दगी में गये हैं, पर हैं अपनी बात के सच्चे। मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि यह खादी-काम कोरा ज्यापार नहीं है। आप भी ज्यापार के लिए यहां नहीं आये हैं। ज्यापारी के बच्चे हैं, सैंकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन पूज्य बापूजी का काम, गरीबो की सेवा, आदि पवित्र मावनाओं से यहां आये हैं, तो यह क्या कर बैठे ? इसमें चरखा-संग्र की कितनी बदनामी है ? बापू को कितनी चोट लगेगीं? इसका खयाल कोजिए। सोचिए, ऐसी दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहां तक उचित है ? अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है। उनके नाम को तो हमें सदा उज्ज्वल ही रखना है। अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देश-पांडेजी को संमला दीखिए व पहले आत्म-श्राह का उपाय कीजिए।'

'श्रापका कहना ठीक है, मैं चार्ज दे दूंगा; मगर खादी के काम से मेरा वदा प्रोम है, इसे छोदकर मैं कहां जाऊ' ?'

'मैं कोशिश करूंगा कि आपको बापूजी के आश्रम में भिजवाऊं। वहीं रहकर आप इसका प्रायरिचल और अपना उद्धार कर सकते हैं।' उन्होंने चार्क दे दिया। हमारा बोम हत्का हो गया। हमें उनकी सरस्ता पर आश्चर्य भी हुआ। अब मैं जब कमी उस घटना पर विचार करता हूं तो हमारी अहिंसात्मक कार्य-शैंसो के सिवा इसका और कोई कारण नहीं मासूम होता। उनके सच बोसने का दावा भी एक हद तक इसका जिन्मेवार माना जा सकता है। सो हो; महात्मानी तो कहते हो हैं कि सत्य व अहिंसा एक सिन्के के दो पहलू हैं। इसे सत्य-का प्रमान कंहिए या अहिंसा का—एक ही वात है। साधारण बातावरण से उपर उठे विना ऐसा परिणाम सहसा उपस्व का नहीं होता—यह निर्विवाद है।

लेकिन उस केन्द्र में जो वातावरण विगइ गया था उसे ठीक करने में २-३ मास लगे! खुद मुसे एक-दो महीने लगातार रहना-पडा। इसमें भी हम लोगों की श्राहिसा-वृत्ति बहुत काम श्राई। जिसे लोग कार्य-कुशलता कहते हैं, वह श्राहिसा की ही उपज होती है। दूसरो से श्रपना काम बना लेने वाला, दूसरों को श्रपने मत के श्रावृक्ष्त कर लेने वाला, श्रपने कामों को, विना जुकसान उठाये, चला ले जाने वाला व्यक्ति श्रवसर कार्य-कुशल कहा जाता है। एक कुशलता वह होती है जिसमें श्रादमी दूसरों को दम-मांसा देकर, सब्ज बाग दिखाकर, श्रपना काम बना लेता है; लेकिन थोदे ही दिनों में इसकी कलई खुल जाती है। दूसरों की मावनाश्रो, चुविधाश्रो का श्रवहद खयाल जब रखा जाता है, तो उनकी वृत्तियां श्रपने-श्राप हमारे श्रवृक्षल होने लगती हैं श्रीर वे जान वा श्रनजान में—वाह श्रनचाहे—हमारे सहायक वनते जाते हैं। यह सची कुशलता है, श्रीर यही श्राहिसा है।

हमने महस्स किया कि गांव वालों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। खान-पान, आचार-विचार सबमें उन कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं रखी थी। अञ्चतपन मिटाने, जात-पांत तोड़ने, खान-पान, रोटी-बेटी-व्यवहार की संकुचितता तोड़ने, का यह अर्थ नहीं है कि इनमें किसी प्रकार की सीमा या नियम ही न रखा जाय। चाहे जैसा वरतन हो, पानी पिया जाय: चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो, श्रांख मूं दे खा खिया जाय, चाहे जिसकी खड़की हो, शादी-सगाई कर ली जाय, या यों ही दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय । इसका समर्थन कोई भी विचार-शील व जिम्मेदार ब्यक्ति नहीं करेगा । हमने गांव के लोगों को श्रपना यह विवेक व भेद समसाना शरू किया। उन्होंने गांव में एखान कर दिया था कि कोई खादी वालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस एकान को मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी खाने व वहीं नहाने-घोने लगे। इसके लिए गांव के मुखियाओं की हमने कोई टीका-टिप्पयी नहीं की । सोचा कि इमारे उपदेश से नहीं, बल्कि इमारे श्राचार-च्यवहार से ही इनकी मनोवृत्तियां बद्रकेंगी । नित्य सुबह उठकर हम लोग--श्रोम्दत्तजी शास्त्री, मदनलालजी खेतान, व शायद मूलचन्दजी अप्रवाल भी-दर एक बगीची में नहाने जाते. नियमित प्रार्थना व ब्याया-मादि करते। गांव के कुछ भन्ने व प्रतिष्ठित ब्राह्मण्-वनिये भी वहां श्राया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम का उन पर श्रच्छा श्रसर पड़ा व हमसे कुछ वातचीत-चर्चा भी होने लगती। तब हम उन्हें धीरे-धीरे श्रपना दृष्टि-बिन्दु समकाते, श्रौर सब बातें तो उनकी समक में श्रा जाती थीं, मगर खुआछूत मिटाने को बात उनके गत्ते नहीं उतरती थी। धीरे-भीरे वातावरण वदलने लगा । गांव के लोगों में ही श्रव दो दल होगये-एक इसारा तरफदार, दूसरा विरोधी । तब इसने गांव के मन्दिर में शाम की प्रार्थना करनी शुरू की, जो श्रव तक घपने खादी-श्राश्रम में किया करते थे। इसके साथ ही रामायण व गीता की कथा भी मैंने शुरू की। इसमें दोनों प्रकार के लोग घाते थे, हमारे माफिक भी व खिलाफ भी। मैं प्रसंगानुसार सार्वजनिक विवादों की चर्चा भी इसमें करता । एक रोज श्रकृतपन की समस्या मैंने छेड़ी। देहात के लोगों के समकते योग्य दलीलें ही देनां पढ़ती थीं । तत्त्व-चर्चा भी करता था । मैंने कहा--'मैंन सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पंडितजी व उनके श्रादमी हैं तो

चोखे; पर बलाइयों व भंगी-चमारों से छूते हैं, यह वात बेजा करते हैं। इनकी सब बातें अच्छी हैं, एक यही बुरी बात है। सो, अब यह आप ही के सोचने की वात है कि जब हम सब बातों मे अच्छे हैं तो एक विषय में हमारी वृद्धि क्यों विगड़ गईं? अब यह हमारी समक्त का फेर है या आपकी समक्त में कमी है, इसका विचार कीजिए। इसका जवाब तो उनसे नहीं वन पड़ता था, वे निरुत्तर हो जाते थे। पर पिछुले संस्कार बढ़े हढ होते हैं। गले उत्तर जाने पर भी तद्नुसार ब्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। यह धीरज व निरुत्तर अभ्यास से ही हो सकता है।

कमी-कभी कुछ मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी मेजते श्रीर वे टेंढे-मेंढे सवाल पूछकर मुक्ते विषम स्थिति में डालने का यत्न करते। एक रोज एक लडके ने सवाल किया—पिखतजी, श्राप हन्मानजी को वन्दर मानते हैं या देवता ? यह प्रश्न मुक्ते श्रार्थसमाजी साबित करने के लिए पूछा गया होगा—ऐसा मुक्ते लगा। मैंने कहा—'इस सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली मनुष्य मानते हैं श्रीर कुछ भगवान के भक्त। जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह सब काम नहीं कर सकता। श्रतः वे जंगली या श्रद्ध जंगली वानर जाति के थे। जो भक्त व श्रद्धावादी है वे उन्हें भगवान् रामचन्द्रजी का सेवक व भक्त मानकर देवता समक्तते हैं।' तब प्रश्न हुआ—'लेकिन श्राप क्या मानते हैं ?'

मिरी बुद्धि उन्हें मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है—श्रतः जब श्रद्धा-मिक्त उमदती है तो बन्दर तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो और वह भगवान् का भक्त हो तो मेरे खिए प्रामीय है, जो मगवान् का भक्त है उसके लिए मैं यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुत्ता या बन्दर है, या चायदाल है। सुमे तो उसके चरणों में श्रपना सीस नवाने में ही श्रानन्द श्राता है।

इस पर वे निरुत्तर हो गए। गांव में चर्चा फैल गई कि पंडितजी

बढे विद्वान् हैं। पक्के सनातन-धर्मी हैं। इन लोगों के आचार-विचार बढ़े ऊ वे हैं। अब वातावरण हमारे बहुत-कुछ अनुकूल हो गया। हरिजनों 990 की बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-श्राश्रम की श्रोर से खोली गई— चीरे-धीरे उसमें सवर्गों के बाबक भी श्राने लगे।

#### : २४ :

# मजदूरों में श्रहिंसा

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हदताल कर दी। तमाम मिलों के कोई दस-बारह हजार मजदूर श्राम हद्ताल पर थे। बोनस के सवाल को क्षेकर हड़ताल शुंरू हुई थी। पर बाद में घचटे का सवाल भी जोड दिया गया था। उन दिनो इंदौर-राज्य में मजदूरो के काम के घएटे नियस नहीं थे । १३-१४ घएटे तक भी उन्हें कारख़ानों में काम करना पढ़ता था। हदताल स्थानिक कार्यकत्तात्रों के प्रोत्साहन से चल रही थी, लेकिन मालिक व रियासत दोनो सुकते के लिए तैयार न थे । बोनस की मांग मालिकों से व घएटो की रियासत से सम्बन्ध रखती थी। सजदूरों के कुछ प्रतिनिधि श्रीमती श्रनस्या बहुन के पास श्रहमदाबाद सहायता के लिए पहुंचे। वे वहां की प्रसिद्ध मजूर-महाजन की श्रध्यन्त थी। उन्होंने व श्री शंकरलालजी वैद्वर ने—जो मनूर-महाजन के पथ-दर्शक थे—महात्माजी से सलाह की । रियासत का मामला था । एहतियात से काम बेना था । महात्माजी रियासत वालों से सीधी टक्कर नहीं चाहते थे। सबने मिलकर तय किया कि हरिमात इंदौर की तरफ का है, उसे वहां भेजना चाहिए। रियासती श्रिधिकारियों से भी उसके श्रव्हे ताल्लुकात हैं श्रीर वह संजीदा भी है। चुनांचे शंकरलालभाई ने पूज्य वापू के हवाले से मुक्ते लिखा कि-इंदौर जाकर मजदूरों की मदद करो। मैं तत्त्वतः मजदूरों के प्रश्नों को सममता था, महात्माजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था: परन्त मज-द्रों की हड़ताल में कमी काम नहीं किया था-इससे जी हिचका तो,. परन्तु नवीन साहस का मुक्ते शौक रहता है, श्रतः चल दिया कि देखें, इसमें क्या श्रतुमव होता है। ऐसा याद पडता है कि इंदौर वाले मज-दूरों में से कोई श्रहमदावाद से मुक्ते लेने श्राया था। मैंने उससे वहां की सारी परिस्थिति समक्त ली। महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान मंत्री से मिलना व फिर मजदूरों में कार्य करना, व मुक्ते रिपोर्ट देते रहना, कोई बात कठिन व उलटी मालूम पड़े तो मुक्ते मिलने श्रा जाना।

जाकर भैंने देखा तो मिलें तमाम वंद, मजबूर गोल बांध-बांधकर व कहीं-कहीं लाठियां ले-लेकर सहको व बाजारो में घूस रहे थे । यह मी सुना कि जाल साहब-हुकमचन्द मिल्स के मैनेजिंग हायरेन्टर-की नाक काट खेने की फिराक में थे। श्री मित्तक साहब--उस समय शायद मह-कमे कानून के बढ़े श्रफसर-की मोटर बेर ली गई थी. सो उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-४०० सजदर सर हक्मचंदजी की हवेली पर जा पहुंचे व उन्हें ब्रुरी गालियां देकर उनके मकान के कांच वर्गरा तोढ-फोह हाले । अनाज के न्यापारियों व मंहियों को श्राये दिन यह श्रंदेशा रहने लगा कि बाजार श्रव लटा। चीफ मिनिस्टर के व्यत्तर, कोठी, जिघर देखी मजदूरी का दल उट बांध-कर खड़ा व धूमता दिखाई पड़ता । एक श्रोर बाजार के व्यापारी, दूसरी श्रोर सरकारी श्रफसर व पुलिस परेशान थी. तो तीसरी श्रोर मिल-मालिक चिंताग्रसः । मजदूर यो श्रसंगठित थे, पर हद्दताल के मामले में पक्के दिखाई दिये। इस विकट परिस्थिति में मुक्त नौसिखिये को काम करना था। मैंने तुरंत समक लिया कि इसमें सफलता की कुंजी ऋहिंसा व मजबूरो की श्रापसी एकता है। एकता की महिमा तो दे समकते थे, पर श्रदिसा की महत्ता समकता याकी था। मैंने इसी की शुरूश्रात की।

सबसे पहले में (श्रव सर) श्री वापना—चीफ मिनिस्टर—से मिला। क्यों कि जबतक उन्हें विश्वास न हो कि काम जिम्मेदारी व सचाई से होगा तबतक वहां किसी काम की शुरूश्रात ही नहीं हो सकती थी। वे मुक्ते वस्त्री जानते थे। मैंने उनसे कहा—महात्माजी का भेजा मै मजदूरों की सहायता के लिए यहां श्राया हूं। उन्हींकी पद्धति व सलाह से काम करूंगा। यदि श्रापको इसमें श्रापत्ति हो तो मै लौट जाऊंगा। श्रापको इजाज़त ही नहीं, सहायता भी इसको निपटाने के लिए प्राप्त करना चाहता हूं।

'बडा अच्छा किया जो आप या गये। आपको हम जानते हैं, विश्वास से बात कर सकते हैं। यहां इनका कोई एक नेता नहीं। एक से बात करते हैं, वह कुछ तय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते हैं। ऐसी हासत में समक्त में नहीं आता कि बात नक्की कैसे की जाय, व किनसे की जाय। अब आप आ गये हैं तो मुक्ते भी आशा है कि रास्ता जल्दी निकस जायगा। मैं तो आपका स्वागत ही करता हूं।' फिर मजदूरों के रबेंचे की शिकायत करने स्वगे। कहा—'सरदार किवे इस महकमे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी मिस्त स्वीजिए।'

मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया व श्राश्वासन दिलाया कि मजदूरों को शांति की श्रोर ले जाना मेरा कर्तंच्य ही है। रियासत के खातिर नहीं, मजदूरों के श्रपने हित के लिए। सरदार किवे ने भी बहुत सहानुसूति दिखाई व मेरे श्रा जाने पर खुशी जाहिर की।

श्रव मैंने मजदूरों को शांति, श्रनुशासन व संगठन की राह पर लाने का उपाय किया । उनके कुछ श्रगुवों को खुलाया । उनसे कहा—'श्राप लोगों ने श्रहमदाबाद से एक श्रादमी मांगा था, 'महात्माजी ने मुक्ते श्रापकी ख़िदमत के लिए भेजा है । मेरा फर्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर आपकी मदद करूं व इंडताल को कामयावी पर पहुंचा हूं । लेकिन यह श्रापकी मदद के वगैर नहीं हो सकता । श्राप ही का काम है, लिहाजा आप तो मदद करेंगे हो—पर श्रापको यह समक्त लेना चाहिए कि वह मदद किस तरह की होनी चाहिए । श्रपनी श्रसली लड़ाई मिल-मालिकों से है । धण्टों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता है, मगर जब कि ब्रिटिश इण्डिया में १० घण्टे हो गए हैं तो इन्हें भी लाजिमी तौर

### योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना मुझे लिखनी है जिसने मुझे योग का अत्यच पाठ पढ़ाया। सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे व उल्टी हुई। वह अन्सर अधिक ला लिया करता था। हम समसे, बदहजमी होगई है। रात का वक्त—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुबा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक होजायगा, सुबह किसी वैच को दिला देंगे। उसे असल में हैज़ा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिद्ध खराब दिलाई देने लगे तो हम घबराय व वैद्य को बुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। सुझ पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या मुंह दिलायेंगे? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही लड़का हाथ से चला गया। इस मुद्रता व गफ़लत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शूल की तरह चुमती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफ़लत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहस्रगंज पहुंचे। चाचाजी को देखते ही मैं भड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर सुन्दरसास का वियोग, उधर काकी का करुए-क्रन्दन, सामने मैं बेहोश। सनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा-कि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। सोग मातम-पुरसी के लिए श्रापके लिए लडने को महात्माजी ने सुक्ते भेज दिया है। श्रव श्राप श्रांति से घर में श्रपने वाल-वच्चों के साथ रहिए। जब जरूरत होगी तो समा बुला लंगे। यो भी श्रापको वाल-वच्चों के साथ रहने का मौका बहुत ही कम पडता है। ईश्वर की दया से यह हदताल का मौका मिल गया है तो इसे इघर-उघर घूम कर क्यों गंवाते हैं ? श्राप लोग एक-दो दिन के श्रन्दर ही शहर में यह हालत पैदा कर दीजिए कि चारों तरफ मजदूरों की वाह-वाह होने लगे।

'श्रव इस लड़ाई में महान्माजी का एक उस्ल आपको और श्रच्छी तरह समम लेना होगा। वह है शान्ति का। श्रगर श्राप शान्ति के रास्ते पर चलना मंजूर करेंगे तो तभी महात्माजी की ताकत हमें मिल सकेगी,, व तभी में भी छुछ काम कर सकूंगा। वरना सब बैकार होगा। रियासत भी तभी हमारी तरफ दार बनेगी। जहां हमारी तरफ से कुछ भी मार-पीट या दंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बन आवेगी व मालिक लोग हजार गुना मज़नूत हो जायंगे। महात्माजी भी हमें ही कस्त्वार उहरावेंगे। इसलिए यदि श्राप श्रपने घरों में शांत होकर चेंठ जायंगे तो बहुत-सी उल्कान एक साथ ही सुल्क जायंगी व मैं शेर की तरह श्राप लोगों की तरफ से लह सक्या।'

यह सलाह मजबूरों को जंच गई व वे एक-दो दिन में ही अपने: अपने घरों में रहने लग गये। श्री वापना साहब ने मुक्ते एक दिन कहा कि टेलर साहब (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल) आपकी तारीफ करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूब काबू में कर लिया। श्रव शहर में दंगे-फिसाद या लूट-मार का कोई अंदेशा नहीं रह गया है।

'यह तो सुभे मजदूरों के हित में करना ही था—सुभे खुशी है, अगर इससे पुलिस को व आपको सन्तोप हुआ हो।'

श्रव मैंने मजदूरों को एक कदम और श्रागे के जाना चाहा। यह बडी कड़वी गोली थी और मुक्ते श्रंदेशा ही था कि मजूर लोग कहां तक इसे गले के नीचे उतार सकेंगे। परन्तु परमात्मा ने यहां भी सहायता की। सरकारी अधिकारियों की, शहरियों की सहाजुरमूर्ति प्राप्त करके अब मुक्ते माजिकों से मिलने व समसौते की बातें करने का रास्ता खोलना था। वह तभी हो सकता था जब मैं पहले कोई ऐसा काम करूं जिससे माजिकों को मेरी सद्भावना का यकीन हो। अधिकांश मुक्ते जानते जरूर थे, लेकिन मैं तो इस समय मजदूरों का तरफदार और इसलिए उनके हितों का विरोधी (?) जो था। इसके लिए मैंने सर हुकमचन्दजी के घर जाकर उस गाली-गुफ्ता कर बाने वाली घटना से लाम उठाना उचित समसा।

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगह बुताया। उनसे मैंने पूछा कि हम जो जबाई जब रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या गंवारू ढंग से ? मजदूरों की इज्जत किस तरह की जबाई से बढ़ सकती है ! जबाई हमारी बोनस की व घयटों को है, हड़ताल उसमें हमारा सबसे बड़ा व अच्छा हथियार है। गाजी-गुफ्ता व मार-धाड़ से क्या हमारी इज्जत दुनिया के सामने बढ़ सकती है ! मैं यह चाहता हूं कि खुद हमारे दुरमन मी—माजिक जोग भी—महसूस करने लगे कि मजदूर हमसे भी ज्यादा शरीफ होते हैं। ऐसा नतीजा निकजे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा न ?

'खगेगा तो जरूर: पर यह होगा कैसे ?'

'इसका रास्ता में आप लोगों को बताऊंगा। अभी २-४ रोज पहलें छड़ मजदूर हुकमचन्दजी के यहां गाली-गुफ्ता कर आये व उनके घर के कांच तोड़-फोड आये। इससे उनकी इज्जत लोगों की निगाह में गिरी है। वे सममने लगे हैं कि मजदूर तो गुण्डो की टोजी हैं। जो खरे पसीने की कमाई खाते हैं—१३-१४ घण्टे सख्त मेहनत की रोटी खाते हैं, वे जरा-सी बात में 'गुण्डे' कहलाने लग गये। इसकी रोक-थाम हमें अभी से कर जेनी चाहिए। हमारी जदाई जम्बी चल सकती है और ऐसे हर मौके पर हमें यही साबित कर देना है कि मजदूर मालिकों से कम शरीफ नही हैं। जिहाजा मेरी तजवीज तो यह है कि आप लोग मजदूरों की तरफ से सेठ हुकमचन्दजी से मिलें।'

'साहब हम लोग मिलेंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि मालिकों से क्यो मिले "

'नहीं, श्राप मेरी चिट्ठी के साथ उनसे मिलिये। तब ऐसे शुबह की -गु'जायश नहीं रहेगी।'

'श्रोर क्या कहें उनसे ?'

'में चिही लिख दूंगा, श्रापको कुछ ज्यादा न कहना होगा। सिर्फ इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, उस पर हम लोगों को बडा श्रफसोस हो रहा है। हम श्रापसे रजीलों की नहीं, शरीफों की लडाई लडना चाहते हैं।'

'तो इससे माजिक यह न समर्फेंगे कि हमारी खुशासद करने 'श्राये हैं।'

'पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखों कि क्या सचमुच खुशामद करने जा रहे हो। यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सो सममने दो। जब तक हमारी हड़ताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की खुशामद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक गलती को ठीक कर रहे हैं, जिससे मजदूरों की इज्जत व ताकत बढ़ेगी व उनकी गिमती शरीफों में 'होने लगेगी।'

कुछ श्रौर समकाने के वाद वे राजी हो गये। सैंन सेठ हुकमचन्दजी के नाम एक पत्र इस श्राशय का जिखा—

"श्रापने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के श्रादेश से मजदूरों में काम करने के लिए यहां श्राया हूं। सुके मालूम हुश्रा कि कुछ दिन पहले कुछ मजदूर श्रापके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर श्राये व कांच भी तोड-फोड ढाले। उनका यह काम महात्माजी के बताये श्राहिंसा के तरीके के खिलाफ था। मैंने उनके नेताश्रों से बातचीत की तो उनकी भी यही साय होती है कि यह श्रच्छा नहीं हुआ। मजदूर शरीफों की खडाई श्रापसे लडना चाहते हैं, श्रतः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित

करने के जिए आपके पास आ रहे हैं। आशा है, आप इन्हें उस दिन के कार्य के जिए साफी देने की कृपा करेंगे।"

मजतूर-नेतात्रों ने मुक्ते लौटकर रिपोर्ट दी कि पत्र पढ़ते ही सेठजी ने हमें गले लगा लिया और कहा—श्राप लोग तो मेरे वेटा-वेटी हो । मैं तो उस बात को उसी दिन मूल गया । मुक्ते भी पत्र का जवाब दिया—'मजदूर तो मेरे वेटा-वेटी हैं। मैंने उसी दिन उन्हें समा कर दिया था। श्रापके इस पत्र के लिए धन्यवाद।'

श्रव मान्निको से सममौते की बातचीत का रास्ता ख़ल गया।

#### : २५ :

## मालिकों पर असर

मजद्रों की इस श्रहिंसा का प्रमाव मालिको पर स्पष्ट दोखने लगा। 'घरटों के बारे में तो राज्य ने फैसला कर दिया। १० घरटे रोल मिल चलने का श्रार्डर निकल गया। बोनस देने के लिए सालिक लोग राजी हो रहे थे: मगर उन्होंने यह पख खगाई कि घएटे यदि कम किये जाते हैं तो मजदरी भी कम होनी चाहिए। समसौते को बातचीत के दर-मियान वे नफा-तुक्सान, मजदूरी, रेट आदि की बहतेरी दलीलें पेश करने लगे जिनके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के बरावर था। मैंने जाल साहब व सर हकमचन्दनी से स्पष्ट कह दिया कि इस विषय में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है। श्रहमदाबाद से मैं कोई विशेषज्ञ बुलाऊंगा, वे जो सलाह सुके हेंगे उस पर मजदूरों को राजो करना मेरा काम रहे । मैं श्रहमदाबाद गया, पूज्य वापूली व शंकरखालमाई ने खाला गुलजारीखाल नन्दा को भेजा । मजूर-महाजन अहमदावाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने का श्रेय इन्हों गुलजारीलालजी को है। उनके श्राजाने से श्रव हद्दताल व मजदूरों के संगठन की जहां कई गुना बल मिला तहां समसौते का रास्ता भी सरल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी व सज्जनता का लोहा मानने लगे। इसके वाद मजदरों का जो दद संगठन इंदौर में बना उसका बहत श्रेय गुलजारीलाल को है। इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन गुर्गों व योग्यतात्रों की छाप मुक्त पर पड़ी, उससे मैं सदा के लिए उनका प्रशंसक व कहदां बन गया हूं। जब भी अवसर मिले, उनके साथ दो घडी रहने की इच्छा होती है।

इसी मजदूरी के सवाल पर हमारी तरण से यह प्रस्ताव था कि पंच के जरिये फैसला करा लिया जाय। हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया कि यदि मालिक व मजदूर में मगड़ा है, व झापस में नहीं निबटता है, तो पंच के जरिये उसका निपटारा करा लेना चाहिए। मालिक लोग कहते—हम मालिक, वे हमारे मजदूर; हम फैसला करेगे व उन्हें मानना होगा। सेठ हुक्मचन्द्रजी ने तो एक वार कहा भी कि हम बाप व मज-दूर बेटे। हमारे सनाई हम निपटा लेंगे। आप क्यों वीच में पड़ते हैं? मैंने जवाव दिया था—आप बाप-बेटों में मगड़ा है, आपस में कोई निपटारा हो नहीं रहा है, आपका फैसला मानने को वे तथार नहीं, क्योंकि आप पर से उनका विश्वास हट गया है। हम चाहते हैं कि आपके और उनके सम्बन्ध मधुर हो जायं, आप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई खुरा काम हो तो हम लोग चले जायं, आप मजदूरों से निपट लें। हमारे रहते तो समसीते की भी उम्मीद है, फिर जब वे वम्बई से माववाला व जीनवाला' को बुलावेंगे तब आपको निषटना मुश्कित पढ़ेगा।

इस पंच के उस्ता से मालिक लोग घवराते थे; वास्तविक रूप में
काहों के शान्ति पूर्वक, थोड़े लचं, थोड़े श्रम व श्रधिक न्याययुक्त फैसले
का इससे श्रच्छा कोई रास्ता संसार में नहीं है। मालिकों के डर के दो
कारण थे—एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी एकांतिक
सत्ता, जो श्रव तक मजदूरों पर वे श्रपनो मान रहे थे, जायम नहीं रहती
थी। दूसरे पंच के लिए मंजदूरों की तरफ से बाहरी श्रादमो होंगे और
उनको श्रपने 'घर' में श्रुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होता था। उनकी
कठिनाह्यों का विचार करके हम लोगों ने यह मंजूर कर लिया कि रियासत के ही श्रादमो पंच रहें व जहां तक बने एक ही श्रादमो ऐसा तलाश
किया जाय जिस पर दोनो पन्तों के लोगों का विश्वास हो। चुनांचे हमने
तत्कालोन प्रधान मन्त्रो श्री वापना साहब को दोनों तरफ से एक-मात्र
पंच नियत करने का प्रस्ताव किया। सेट हुकमचंद्रजी की श्रोर से इसको

१ उस समय के वम्बई के उप्रवादी मजूर-नेता

पसन्द नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्वमाव की सौम्यता, हमारी सद-भावना, भलमनसाहत, व दोनो पत्त के लिए सम्मान-पूर्ण समसौते की हमारी इच्छा-एक ही शब्द में हमारी अहिंसा-पद्धति के वे कायल होते जाते थे। एक श्रोर हमने जहां हबताल को सुदृढ बनाया, तहां दूसरी श्रोर मालिको का या मिल का विला वजह कोई ज़कसान न हो, मालिकों या उनके श्रादिमयो का किसी तरह अपमान न हो,इसका बड़ा खयाल रखा। इसका श्रसर उन पर हुए विना न रहा-यहां तक कि एक बार जब हम निराश होकर सेठ हकमचन्दजी से श्राखिरी बातचीत करने गये श्रीर कहा कि 'श्रव हम लोग जाते है, श्राप पंच बनाने पर राजी नहीं होते श्रीर मजदूर इसके बिना दूसरा फैसला मंजूर नहीं कर सकते. सिवा इसके कि उनकी मांग ज्यो-की-त्यों मंजूर कर ली जाय-श्रर्थात् घएटे कम करने की वजह से एक पाई भी मजदूरी कम न की जाय-तो हमारा ज्यादा रहना फिजल है। मजद्र श्रव तक एक संगठन, एक श्रनुशासन में थे, शान्ति का पाठ सीख रहे थे। श्रद हमारे जाने पर वे श्रपने-श्राप स्वतन्त्र हो जायंगे. श्रव श्राप जानें श्रीर वे जानें ।' तो उन्होंने हमसे कहा---(नही. फैसला तो श्राप ही लोगों से कराजंगा। श्राप हमारी कठिनाइयों को सममने का यत्न करते हैं।' मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसीलिए थे कि उनकी वाजिय मांगों पर हम वरावर दढ़ बने रहे । उनके सिङ्गठन को मजबृत बनाते रहे, हडताल के सिलसिले में हर तरह की सहायता व सविधा उन्हें देते रहे।

इसका प्रमाण नीचे लिखे संवाद से मिलता है जो एक मालिक व हमारे एक मान्य मित्र के वीच हुआ था—

मालिक---'हड़ताल तो जल्दी खत्म होती दीखती नहीं।'
भित्र---'क्यो, हिरमाऊजी तो सममौते का बहुत उद्योग कर रहे हैं।'
'क्या कर रहे हैं, उनके श्राजाने ही से तो हड़ताल इतनी मजबूत व लम्बी होगई। नहीं तो श्रव तक हमने मजदूरो को ठीक कर दिया होता।'
मित्र को तुरा लगा। 'हां, हरिमाऊजी ने श्राकर गलती की, नहीं तो........साहब की माक अब तक उद गई होती ! और आप भी बुक्ते आस मोटर पर दौदने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।'

इधर मालिकों का हृदय हमारी श्रीर श्राकिषत होता था क्योंकि हम उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का पूरा प्यान रखते थे। बारिश के दिन थे। हृहताल ऐसी मुकम्मल थी कि मशीमों को तेल देने के लिए भी मालिकों को श्रादमी नहीं मिलते थे। उन पर जंग चढ़ रहा था, व बहुत खराब हो जाने का श्रन्देशा था। जाल साहब (हुकमचन्द प्रुप कें मैनेजिंग हायरेक्टर) ने बात-चीत के दौरान में मुम्ससे कहा—'उपर-ध्यायजी, एक बहा जुकसान हमारा हो रहा है और उससे मजदूरों का कोई फायदा नहीं। श्रापकी मदद के बिना वह जुकसान रुक नहीं सकता, उसमें मजदूरों को भो छुछ तो जुकसान होगा ही। तमाम मशीनों पर बारिश की वजह से जंग चढ़ रही है। उन्हें करही ही तेल न दिया जायगा तो बहुत खराबी ऐदा हो जायगी। श्राखिर एक रोज मिल तो चलनी ही है। जंग चढ़े सांचे मजदूरों को मिलेंगे तो कई दिन वे भी पूरा माल न बना सकेंगे व उनकी श्रामदनी पर इसका श्रसर पढ़ेगा।

मैंने महस्त किया कि इनका यह कष्ट सच्चा है, और मजदूरों के दृष्टि-विन्दु से भी इस पर सोचने की जरूरत है। मैंने पूछा 'तो आप क्या मदद चाहते हैं ?'

'तिर्फ इतनी ही कि थोदे से आदमी—मन्द दे दीनिए जो मशीनों को तेल दे दें।'

युक्ते सन्देह हुआ कि कहीं हदताल तोड़ने की तरकीय तो न हो।
क्योंकि हदताल प्रायः तमीतक कायम रहती है जबतक एक भी आदमी
मिल के अन्दर न धंसने पाये। जहां एक भी ईंट खिसकी कि सारी
हमारत डहने की शुरुआत समिक्त । अतः मैंने कहा—'आदमी मेजने
से तो हमारी हदताल में कमजोरी आ जायगी। आपके स्रोग उन्हें
बहका-बहकूका मिल चलाने की कोशिश करेंगे।'

'नहीं, में वादा करता हूं कि ऐसा इरगिल न होगा !'

मैं सोच में पड़ गया कि क्या किया जाय ? मैंने कहा—'श्रच्छा सोच्'गा।' मैंने तय किया कि मजदूरों के श्रागेवानों के सामने यह मसला रखा जाय। जो शक मुमे था वही उन्हें भी हुशा। लेकिन हमने उन्हें समस्ताया कि श्रपना कगड़ा मालिकों से है, कार-खाने या मशीनों से तो है ही नहीं। मशीन को चुकसान पहुंचाने से श्रपना क्या फायदा होगा, उलटा कुछ समय तक मजदूरों को भी चुक-सान ही उठाना पड़ेगा।' तब सवाल हुश्रा कि उन्हें मदद कैसे पहुंचाई जाय ? किसी ने, शायद लालाजी ने ही, सुकाया कि एक शर्व पर हम श्रपने श्रादमी भेज सकते हैं—'मालिकों का कोई श्रादमी उनसे वातचीत न करे। उन पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले श्रादमियों के साथ हमारा एक विश्वास-पात्र श्रादमी श्रन्दर जायगा, श्रीर यदि मालिकों के किसी भी श्रादमी ने उनसे कुछ भी वात-चीत की तो सब तेल वाले उसी दम लौट श्रावेंगे, श्रीर फिर मिल में पांच न रखेंगे, मले ही मशीनें व कारखाना चौपट हो जाय।'

जाल साह्य ने यह शर्त मंजूर की व मशीनों को तेल देने की सुविधा कर दी गई। इस घटना का श्रसर खुद जाल साह्व व उनके द्वारा मालिकों पर भी पड़ा। व इसके फल-स्वरूप श्रागे चलकर सम-स्नौते का एक मार्ग निकल श्राया।

जब हम शुद्ध न्याय पर दृष्टि रखते हैं, हक से श्रिष्ठिक श्रपने या श्रपने पत्त के लिए कुछ नहीं चाहते, व साथ ही श्रपने विरोधी की हानि, किताई व सान-सम्मान का ध्यान रखते हैं तो हमारी गति व प्रगति हतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति कुण्ठित नहीं कर सकती। क्योंकि विरोधी का दाव तभी चलता है जब हमारे पत्त में कोई श्रनैतिक या ग़लत बात होती हो। तटस्य श्रादमी भी हमारे तरफदार होने लगते हैं; क्योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए कारण नहीं मिलता। श्रहिंसा-मार्ग की यही खूबी है।

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र

ने मुक्ते सुक्ताया—'उपाध्यायजी, आप लोगों की सद्मावना की मैं दाद देता हूं। इसलिए मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या रास्ता निकाला जाय निससे आपका पंच का उस्ता भी कायम रहे व मालिकों को भी कोई घाटा न हो। मुक्ते एक बात स्की है, पर वह ऐसी अटपटी कि आयद आपके गले न उतरे। मगर मुक्ते उसके सिवा अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और मुक्ते विश्वास होता है कि आप उसे मंजूर कर लें तो मजदुरों का भी कोई जुकसान न होगा।'

'जरूर बताइए ।'

'आप सेठ हुक्सचन्द को हुक्सचन्द श्रुप का पंच दोनों श्रोर से मंजूर कर वीजिए । इससे सब मगड़ा खतम हो जायगा ।'

मेरे दिमाग में मानो किसी ने बिजली चमका दी। बिना त्यादा सोचे ही मुक्ते, मानो धन्दाःमें रखा से, यह लगा कि निरचय ही यही एक-मात्र हल है, और इसमें मजदूरों की कोई हानि नहीं। मैंने सोचा कि इस समय सचसुच ही हुक्मचन्दजी मजदूरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, व मजदूरी नहीं कारेंगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे मगहा उन्हींको पंच बना देने की बात जोक-दृष्टि में मोंडी ही जग सकती है। सचसुच यदि मालिक मजदूरों के इतने विश्वास-पात्र बन जायं तो इसे श्राहंसा की वही विजय कहना होगा, परन्तु इसमें दोनों श्रोर से अपने जामाजाम की ही दृष्टि प्रधान थी। मालिकों के एक में यह बात पड़ती थी कि उन्होंने खुद ही—भन्ने ही पंचकी हैसियत से—इस मगड़ेको निपटाया श्रीर यदि रियायत की गई तो यश उन्हों को मिलेगा। मजदूरों के एच में मुक्ते यह जंच रहा था कि श्रीर कोई पंच होंगे तो जरूर थोड़ी-बहुत कटौती हो जायगी; परन्तु हुक्मचन्दजी के होने से, कम-से-कम इस समय तो—कटौती नहीं होगी।

परन्तु इन्दौर में अपने जिस किसी मित्र से मैंने इसकी चर्चा की उन्होंने मेरी दिल्लगी उडाते हुए कहा—'खूब, हुकमचन्द्रजी को आप पंच बनायेंगे, मजदूरों में अपनी इज्जत सही-सलामत रखनी हो तो ऐसी जिम्मेदारी न जेना। मालिकों का क्या मरोसा ? जिनसे मगड़ा उन्हीं के हाथ में मजदूरों की गर्दन दे देना तो परते सिरे की मूर्खता होगी।' छोटे से लेकर बड़े तक की टीकाओं का यह सारांश है। लेकिन मुक्ते तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हल नहीं, मजदूरों की कटौती विलक्जि न होगी। श्रतः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी मेरा विश्वास दढ बना रहा।

मैं श्रहमदाबाद पहुंचा । लाला ग्रुबजारीलाल ने सुनते ही उपहास के स्वर में कहा- 'ख़ब 'श्रॉफर' जाये श्राप ? दुनिया क्या कहेगी ? मजदर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?' मैंने कहा-'यह कितनी ही हास्यास्पद बात हमें दीख पड़ती हो; पर हत्त यही है, व इसमें मजदूरों की कोई हानि न होगी-इसका सुके विश्वास होता है। सारी परिस्थिति के अध्ययन का जो सामृहिक असर मेरे मन पर पड़ रहा है उसके फल-स्वरूप मेरी श्रन्तरात्मा यही कहती है।' जब मैंने बहुत जोर दिया तो हम खोग शंकरखालजी बैंकर के पास गये। उन्हें भी यह प्रस्ताव विजकुल नहीं जंचा। श्रन्त में बापूजी के पास हम सब लोग गये। उन्हें भी यह श्रटपटा तो लगा; पर मैंने श्रपना सारा दृष्टि-बिन्दु खोलकर रखा व ग्रपना श्रात्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'तो श्रव्हा, इसको सामने रखकर चलो, मगर मजदूरों की राय न हो तो यह न करना ।' मामला विकट व प्रसंग बद्दा नाजुक था। जोखिम भी कम नहीं थी। मजद्रों में तरह-तरह के तर्क फैलने का अन्देशा था। अतः लालाजी भी भेरे साथ श्राये । यह हमारे बुद्धि-कौशल व श्राहिंसा दोनों की परीजा का विकट श्रवसर था। यद्यपि इस 'भ्राफर' को दुकरा देते हैं तो फिर चारों भ्रोर अन्यकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था. यदि स्वीकार करते हैं तो सिर पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। श्रतः बहुत फूँक-फूँक कर चलने का हम लोगों ने निश्चय किया। मजदूरों के सामने इस सुकाव को रखने के पहले हमने खुद सेठ हकमचन्दजी से ही बात-चीत करने का निरचय किया व उसका परिखास देखकर आगे कार्य-क्रम निरिचत

करना तय किया। उनके रुख का हम पर श्रनुकूत ही श्रसर हुश्चा-हमने सेट साहब से वहा-'मज़रनों को आप अपना बेटा कहते हैं. अब बाप के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोस पहना चाहता है. वाप ने बेटों को प्रसन्त करने का अवसर खो दिया तो हमारी बिन्मेदारी नहीं, हम मजद्रों की तरफ से आपसे कोई रियायत नहीं चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं।' उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की हैसियत से न्याय ही करेंगे. परन्तु वाप की हैसियत से मजदरों के प्रति हृदय में सहात्रभृति भी रखते हैं। इससे मुमे व बाबाजी को भी उत्साह मिला। बाद में इस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के गले उतारने में लालाजी ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी सुक्त पर गहरी छाप पड़ी। उनके सुमाव पर मजदूरों के श्रागेवानों का एक शिष्ट-मण्डल सेट साहब से मिलने भिजनाया। उसने कहा- 'सेट साहब की बातचीत का हम पर अच्छा असर हुआ है, हमें विश्वास हुआ है कि वे अपने साथ इस समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं कार्टेंगे। लेकिन श्राप लोग भी उनसे मिल लीनिए—श्रापके दिलों पर भी ऐसा श्रासर पढ़े तो हम सब मिलकर मजदूर भाइयों को इसके लिए समसायंगे। इधर सेठ साहव से हमने कहा- 'हमें तो यह प्रस्ताव जंच गया है, परन्तु जब तक मजतूरों को न जंचे तब तक शपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम लेना हम नहीं चाहते । मजदूरों के श्रागेवान श्रापसे मिलेंगे । उनपर जो त्रसर त्रापके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को समकाने का उत्साह या च्रतुत्साह मिलेगा और उसी मात्रा में हम भी उसमें सफल या श्रसफल होंगे।

श्रागेवान लोग बहुत प्रभावित होकर लौटे । तब मजदूरों की श्राम समा बुलाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की । सेठ हुकमचन्द्रजी तया (स्त्र०) द्रविड वकील को मजदूरों की तरफ से पंच घोषित किया गया । हुकमचन्द्र शुप के लिए हुकमचन्द्रजी व मालवा मिल के लिए द्रविड साहव सालिक व मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए । इस पर श्रीषकांश मजदूरों के दस्तखत करा लिये गए। दो महीने के बाद दोनों ने फैसला दिया जिनमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गई। इस तरह मजदूरों की तीनों मांगें (१) बोनस मिले, (२) काम के घष्टे १० कर दिये जायं, (१)मज-दूरी न काटो जाय, प्री हुईं। चौथा लाभ यह हुआ कि मजदूर-संघ कायम हो गया, जिसके सभापति श्री द्विद वकील, उपसमापति जाल साहब व मैं, प्रधान मंत्री लाला गुलनारीलाल बनाये गए।

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पहली ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुई हों व इतने लाम एक साथ हुए हो।

### ः २६ :

### हृदय-मन्थन

इस हडवाल के सञ्चालन व शुभ समाप्ति के दरमियान ऐसे कितने ही अवसर आये जिनमें मेरा खुब हृत्य-मन्थन हुआ। कई नये अनुभव हुए और विश्वास भी बहुत बढ गया। अहिंसा का पालन कैसे एक और मनुष्य को तेजस्वी व अदम्य बनाता है, तथा दूसरी और समस्त्रार (reasonable) सम्य व विनन्न बनने के लिए विवश करता है, इसका अनुभव हुआ। मजतूरों की जाहिरा आहिंसा ने सरकार, मालिक व नाग-रिक सब पर असर किया व तीनों की ओर से उन्हें अशंसा आह हुई। इसके दो-तीन अनुभव यहां देने लायक हैं।

हरताल के सिलसिले में मुक्ते प्रधान मन्त्री से अक्सर मिलना पड़ता था। मैंने उनसे चाहा कि इस मामले में सरकार किसी का पद्म न ले। अच्छे का फैसला कर देनेके बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्ति भंग नहीं होती, सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती। आप या तो समकीते की कोशिश कर सकते हैं या तटस्य रह सकते हैं। तरफ-दारी आप किसी की न करें। क्योंकि मलदूरों को यह अन्देशा है कि सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुक्ते विश्वास दिलाया कि 'सरकार न मालिकों का जुकसान चाहती है, न मजदूरों का। वह शान्ति चाहती है व चाहती है कि मिलें जलदी चालू हो जायं। इसमें जो विष्म डालेंगे उनसे सरकार नाराज होगी।' चूंकि मलदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस व मालिकों की तरफ से उन तक पहुंचती रहती थीं, इसलिए मैं उनसे

जब-तव मिल लिया करता था व मजदूरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता था। एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा- 'श्राप तो मजदरों की तरफदारी करते हैं। हरिमाऊजी बार-बार छापसे मिलते हैं. इससे छापकी सहातुभृति एक ही तरफ बढ़ती जा रही है।' इसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस संवाद का जिक्र किया। मैंने समका शायद इनकी मन्त्रा यह हो कि मैं उनसे न मिला करूं। मैंने कहा-'श्राप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई श्रनुचित बात श्रापसे चाही हो, या मालिकों के खिलाफ श्रापको कमी भरना चाहा हो। मनदरों की स्थिति श्रापके सामने गलत तीर पर न श्राती रहे. इसी की चिन्ता मेंने रखी है। फिर भी श्रापको ऐसा लगता हो कि मेरा श्राना श्रवाञ्छनीय है तो सके न श्राने से कोई दुःख न होगा। सिर्फ इतना ही कि सके मजदरों की तरफ से बहतेरी वार्ते सार्वजनिक रूप से कहनी व निसनी पहेंगी, जिनसे समस्याएं श्रीर उन्नम सकती हैं। वैसे यह एक तरह से प्रच्या भी है। मैं मजद्रों की तरफ से जो कुछ उचित दीखे करने के लिए स्वतंत्र रहंगा. श्राप राज्य को श्रोर से स्वतन्त्र ही हैं। . लेकिन इसमें, सम्भव है. सुके राज्य से उलक जाना पढ़े शौर शापको भी कटु-कच<sup>8</sup>न्य का पालन करना पहे। मालिक लोग श्रगर इसमें ख़श हैंती सुके कोई आपत्ति नहीं।

उन्होंने कहा—'नहीं, मेरा यह मतलय नहीं है। मैंने तो यों ही चलत् बात श्रापको सुना दी। मैं जो कुछ करता हूं, श्रपनी जिम्मेदारी समम-कर ही करता हूं।'

× × × ×

यह सुमाव श्राया कि श्री वापना साहव को दोनों श्रोर से पंच बना दिया जाय। इस सुमाव की खूबी यह बताई गई थी कि वे राज्य के प्रति-निधि हैं, श्रतः मालिकों के हित उनके हाथ में सुरिचत हैं। पंच हैं, इस-लिए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर 'वाहरी श्रादमी पंच न हो' इस श्रावाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। ये दलीलें मीजूं होते हुए भी मुझे यह आशंका ही रही कि बापना साहब की पंच बनाने में मजदूरों को घाटा रहेगा। माजिक जोग =) रुपया मजूरी काटनी चाहते थे। मुक्ते यह अन्देशा था कि वापना साहव दोनों पन्न को राजी रखने के लिए -) जरूर काटने का फैसला देंगे। इधर उनके सौजन्य की छाप बराबर मुक्त पर थी। दूसरा हल भी नहीं दिखाई देता था। उधर मनदूरों के जुकसान होने का भी दर। इस कशम-कश से मैं एक दिन-रात वैचैन रहा। मुक्ते रात-भर भींद नहीं श्राई, व परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि कहीं वापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी लेकर में म्बारों मनदूरों की हानि की जोखिम वी नहीं खे रहा हूं। श्रन्त में खाला-ची व मैं दोनों इसे स्वीकार कर खेने के ही नतीजे पर पहुंचे। ईरवर की दया ही समक्तनी चाहिए, कि मलदूरों की तरफ से स्वीकृति-पन्न चला जाने पर भी हुकमचन्द भुप वालों ने इसको मंजूर नहीं किया। मुक्ते अब सी यही लगता है कि वापना साहब -) जरूर कटवाते; परन्तु परमातमा को यह मंजूर नहीं था, अतः हुकमचन्द्रजी को पंच बनाने जैसा श्रटपटा प्रस्तान कराके भी अन्त को उनसे मजदूरों का १ पैसा भी न कटने दिया। इससे मेरी ईश्वर-श्रद्धा बढी, श्रीर कुछ ऐसा श्रनुसव करता हूं कि जिस काम का शुस परियाम न निकत्तने वाला हो उसका कुछ खटका पहले ही से हो जाया करता है। यह भी श्रतुभव होता है कि किसी श्रवांछ्वीय बात की घोर प्रवृत्ति होती हो तो भगवान् न जाने कहां-कहां से किस तरह उसमें रुकावट डाल देता है। इसे मैं भगवान् की अपने ऊपर कृपा व बहे बृढों तथा गुरुवनों का आशीर्वाद ही समसता हूं। ऐसा भी अनुभव कई वार हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखते ही अचानक मुक्ते ऐसा बगा कि इसमें कोई गहरी खरावी होनी चाहिए, वावजूद तमाम जाहिरी अच्छा-इयों के मेरा वह खटका बना ही रहा व अन्त में कुछ समय बाद उसका गहरा पोल-लाता खुला। मैंने यह मी अनुभव किया है कि जब अन्तः-करण की में रेखा पर चलता हूं तो काडी-मह्बद, कुए - खाई में गिरते हुए भी साफ-पाक वाहर निकल आता हूं, खेकिन बुद्धि की कतर-व्योंत में पड़ जाता हूं तो धक्के खाता रहता हूं। फिर भी कई बार अन्तरात्मा की आवाज पर चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसी में दीखता है। मुक्ते ऐसा लगता है कि जिस अंश तक मनुष्य की आला में मिलनता होती है, कोई कसर व कञ्चाई होती है, उसी अंश तक उसमें ऐसे साहस का अभाव पाया जाता है। उस मिलनता के स्वरूप पर विचार करता हूं तो काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर—इनमें कोई एक या अधिक विकारों का आवरण आत्मा पर छाया हुआ होना चाहिए। मुक्ते ऐसा लगता है कि इनमें से काम व अहंकार का आवरण मुक्ते और विकारों से अधिक दवाये हुए है। मैं जाप्रत रहकर उनसे लड़ने में अयत्मशील है। फल तो सर्वथा परमात्मा के ही अधीन है।

हडताल चलते-चलते कई दिन हो गये। मालिकों ने बापना साहब जैसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा श्रवसर श्रा गया जब लालाजी व मैं--दोनो विलकुल निराश हो गए। मजदूर वार-बार श्राकर हमें डांटने लगे कि श्राप लोगों से कुछ न होता हो तो श्रब हमें छुटा छोड़ दीजिए। हम श्रपने बल-बूते---मतलब मार-धाङ लट-पाट-पर दो दिन में फैसला करा लेंगे। मासिक लोग एक-न-एक बहाना निका-बते रहते हैं और आप लोग कोई जोर नहीं लगाते। अब आपके तरीके से काम नहीं होता दीखता। हमें क्यों रोक रहे हैं ?' बमुश्किल तमाम हमने उनसे १०-११ दिन का समय और मांगा और रात को दोनों इस मतीजे पर पहुंचे कि श्रव तो यहां से श्रपना-सा सुंह सेकर ही वापिसः बौटना होगा। इससे चित्त बहुत भारी-मारी हो रहा था। जाजाजी तो शायद १-२ दिन में श्रहमदाबाद चले गये। मैं श्रकेला नित्य परमातमा से प्रार्थना करता कि त्राखिर क्या इसीलिए त्ने मुक्ते अजमेर से यहां मिज-वाया ? यह तो शरू में ही मंह काला कराने का ढंग बना दिया। श्रव्छा श्रगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। हमारा मुंह काला मले ही हो, पर तेरी मरजी होने दे । इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हल्का हो गया । मैं इस दुष्परिणाम के लिए तैयार हो गया श्रीर श्रव एक वैज्ञानिक की तरह श्रक्षिप्त भाव से परिस्थिति को देखता रहा। कुछ ही दिनों में मालिकों की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को पंच बनाने का सुमाव पेश किया, जिसमे मुक्ते वास्तविक इस दिखाई दिया और श्रम्त को ऐसा ही साबित भी हुआ।

#### : 20:

# एक नई कसौटी

इन्दौर से फारिंग होते ही एक नई क्सौटी सामने श्रा गई। नीमच (ह्यावनी) में यादव-युवकों का एक संगठन असे से चला श्रारहा है। ये स्रोग काम तो इमारत श्रादि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनती हरिजनों में होती है। इन्होंने सवर्णों की श्रतमति से श्रपना एक स्वतन्त्र मन्दिर बनवाया। इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी कि जो श्रञ्जतों की पूजित सूर्ति का दर्शन करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती हैं। इससे दोनों में बड़ी कशम-कश चल रही थी। ऐसे वातावरण में वहां के यादव-युवकों ने एक परिषद् की आयोजना की व उनकी तरफ से वहां के प्रसिद्ध--श्रव स्व० सेठ श्री नथमलजी चोरहिया राजस्थान सेवा-संघके मंत्री श्री रामनारायणजो चौधरी को उसके समापतित्वके लिए लिवाने श्राये । वे नहीं जा सके व उन्होंने उनको मुक्ते ते जाने का संकेत किया। चोरिंडयाजी का यह प्रथम ही परिचय मुक्ते हुन्ना । नवरात्र के दिन थे। हमारे यहां वत व पूजन होता है, श्रीर मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना सम्भव नहीं था। फिर भी जब हरिजनों का प्रश्न सामने श्राया तो इस कर्जन्य से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता था। एक ब्राह्मण् के नाते मैं मानता हूं कि हरिजनों की सेवा में सबसे पहला हिस्सा उनका होना चाहिए श्रौर यदि परिस्थितियों ने मुक्ते मजबूर न कर दिया होता तो श्रपना जीवन इसी कार्य में दे देता। श्रपनी इस भावना के कारण मैं बड़ी दुविधा में पड़ा । अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय माई वैजनायजी महोदय को सभापति बनाया जाय; मैं साथ चलुंगा, मगर

अष्टमी को, प्राम के दिन, लोट आर्ज गा। हमारे साथ श्री कृष्णचन्द्रजी विद्यालङ्कार-श्रव अर्जु न के सम्पादक-व श्री हरिजी-उस समय के ब्रह्मचारी हरि, भी थे।

सबह नीमच स्टेशन पर उत्तरते ही चोरहियाजी ने संवाद सनाया कि परिषद् के श्रायोजन से नीमच, छावनी व बद्याना, तीनों के सवर्ए हिन्दू चिद् गए हैं व उन्होंने परिषद के तथा परिषद में सहयोग देने वालों के बहि-ब्कार का प्रस्ताव पास किया है। तद्तुसार हम श्रागन्तुकों को न कहीं कोई ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने की रोटी या अनाज। हमें इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी. न कोई श्राशंका ही। सनते ही हम सब स्तंमित होगए। 'हम तो न यहां के लोगों को जानते हैं, न परिस्थिति को । श्रापके बुलाये हम श्रा गये हैं । जैसा आप बतावें वैसा किया जाय । जेकिन में इतना कह दूं कि परिषद् किये वगैर हमारा लौटना बहुत ही बुरा होगा-चाहे जी हो,भन्ने ही एक-दो रोज़ ज्यादा लग जायं.मगर उत्सव जरूर होना चाहिए। चोरडियाजी जवां-मर्द थे । बोजे. खाना तो मैं,श्रापको श्रपने घर खिलाऊ गा । भले ही सुके विरादरी वाले सारिज कर दें। मगर ठहरने का सवाल विकट है। हरिजनो के यहां हम लोग जान-बूमकर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे सवर्णों के सहयोग का प्रश्न और जटिज होजाने की श्राशङ्का थी। हमें तो उनका हृद्य जीतना था-अहिंसा व सह्जियत से काम करना था। मैंने पूछा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं।

है तो, सगर उनके माजिक शायद ही हिस्मत करें।'

'यहां तो श्रार्यसमाज की बड़ी धूम रहती है। क्या कोई श्रार्यसमाजो भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे ठहरने का प्रबंध होजाय ?'

'धर्मशाला वो एक ऋार्यसमाजी सेट की ही है, पर उनमे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि विरावरी बालों का रोष सहन करें।'

'धर्मशाला में किसी का क्या लेना-देना । वहां तो सभी यात्री ठहर सकते हैं । क्या यात्री के नाते हमें वहां ठहरने का ऋषिकार नहीं है । श्चाप तो हमें वहीं ठहराइए—जब कोई निकालने श्रावेगा तब देख खेंगे।'
यह विचार सबको पसन्द श्राया व चोरडियाजी ने कहा कि श्रापको
निकालने की जुर्रत शायद कोई न करे।

तब हम लोग वहीं चलें। यादव-युवकों व बालकों व कुछ बढ़े-बूढों से घिरा हुआ हमारा जुलूस छावनी में चला। तो कोई हमें देखकर मुंह बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर घृणा का माव मजकता हमने देखा। जीवन में ऐसे 'स्वागत' का पहला ही अवसर या। हमने इसे परमालमा की कृपा के रूप में ही अपनाया। जी में हुआ कि चलो यह भी एक नया अनुभव है, देखें इसमें से क्या नतीजा निकलता है।

धर्मशाला में टिक गये व चोरहियाजी के यहां मोजन करने गये। उनका घर में सेठानी से मगड़ा हो गया। वे पुराने विचार की हैं थ्रौर अपने विचारों की बड़ी दृढ़ भी हैं। इधर चोरहियाजी भी वैसे ही बात के धनी, आन-बान के आदमी। उन्होंने कह दिया—घर मेरा है,मिहमान मेरे बुलाये हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, तुम लोगों को एतराज हो तो दूसरे घर में चली जाओ, मैं उन्हे लाना बनाकर खिलाऊंगा। अब तो सेठानी लाचार होगईं।

पहुंचते ही परिस्थिति का श्रध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि केवल सवर्णों का ही विरोध इस परिषद् में नहीं है, बिल्क यादवों के चौधरियों व बढ़े-बूढ़ों का भी विरोध है। वे नवयुवकों के नेता श्री धनी-राम जी पर इस बात के लिए नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत में दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतलब कि परि-षद या उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक श्रोर यादवों में एकता हो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो। भीतरी व बाहरी दोनों कठि-नाइयों का सामना हमें करना था।

हमारे धर्मशाला में टिक जाने व चोरडियाजी के घर खाना खाने का असर यह हुआ कि सवर्यों में जो सुंधारक प्रवृत्ति के ये उनका कुछ हौसला बढा। फिर भी दिन में तो प्रायः सब हमसे मिलना टाल रहे थे, अतः दिन हमने भीतरी कठिनाइयों को सममने व दूर करने में बिताया। रात को १-२ आर्थसमाजी हमसे मिले। उनकी सलाह से परिषद् को सफल बनाने की योजना बनी। यादवों की फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; सबर्यों की सहालुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरहियाजी व अन्य एक-दो सुधारक मित्र उचत हुए। यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के अलावा जो बाहरी सवर्य नीमच, झावनी, बधाना, स्टेशन आदि आस-पास हों, जिन पर यह विहिकार की तलवार न चल सकती हो उन्हें उत्सव में बुलाया जाय, लास तौर पर लाने का प्रयस्न किया जाय।

आन्तरिक एकता के लिए धनीरामजी व उनके युवक दल को मैंने बताया कि श्राप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों में दखल न दें। अलग संगठन करके अपने सुधार-कार्य जारी रखें। इससे बुद्दों की यह आशंका कि हमारा हक छीनना चाहते हैं, दूर हो जायगी। बुद्दों व चौधरियों को समकाया कि युवक-दल जो छुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बद्दोगा। आपको चाहिए कि आप सुधारकों से नाराज न हों बल्कि उनका वल बढ़ावें। युवकों को मैंने समकाया कि उत्सव का स्वागताध्यच अपनी पंचायत के दूदें चौधरी को बनाश्रो, जिससे उनको यह आशंका आज से ही निम्मूंत होने लगे कि युवक बढ़े-बूढों का, पंच के सुखियाओं का मान-सम्मान नहीं करना चाहते।

इन कठिनाइयों को वजह से पहले दिन परिषद् न हो सकी। लेकिन चारों तरफ से जो समाचार श्राने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा व उसमें कुछ सवर्ण भी श्रा सकेंगे।

इघर विरोधी पचवालों ने चारों और यह प्रचार कर दिया कि वाहर से जो लोग श्राए हुएं हैं, वे श्रार्थसमाजी हैं, ताकि सनातनी श्रीर खिंच जायं। यदि हम यह प्रत्यच सावित कर सकें कि हम श्रार्थसमाजी नहीं हैं तो वातावरण के बहुत कुळु बदलने की श्राशा थी। रात ही को मैंने सुमाया कि सुबह ही हम लोग नहा-धोकर तिलक लगाकर किसी राम- मन्दिर या कृष्ण मन्दिर में दर्शन के लिए चर्ले। इससे बदकर प्रत्यच प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या हो सकता था ? फिर सोचा कि मन्दिर में चलने से या तो लोगों से, पुजारी श्रादि से सगदा होगा, या बातचीत का सिलसिला निकलेगा। दोनो स्थितियां श्रपने लिए शुभ ही होंगी।

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुछ खोगों ने टोका— 'यह मन्दिर है, श्राप कहां जा रहे हैं ?'

मैं-- 'भगवान् के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाई है ?'

वे लोग एक-दूसरे का सुंह देखने लगे। इतने में हम अन्दर चले गये; सूर्ति को प्रणाम किया व युजारी ने चरणामृत तथा तुलसीदल हाथ में रखा, हमने मिक-मान से प्रहण किया। इतने ही मे कुछ लोग हमारे पीछे मन्दिर में घंस आये। किसी ने पुजारी से कहा—ये आर्य-समाजी मन्दिर में घुस आये हैं, आप कुछ कहते नहीं।'

पुजारी के हृदय में भगवांन प्रकट हुए—'इन्हें कौन श्रार्यसमाजी कहता है, मूर्ति को प्रयाम किया हैं, चरयोदक व तुजसीदज जिया है, यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !

हमारा आधा काम होगया! तब मैंने उनसे शान्तिपूर्वंक बैठ जाने के लिए कहा व पूछा—'किसने कहा कि हम लोग आर्यंसमाजी हैं? हम में सिर्फ एक ही—हम्पाचन्द्रजी—आर्यंसमाजी कहे जा सकते हैं, जेकिन ये भी मन्दिर में आये हैं। इसलिए कि अंगवान् राम व हम्बा को वे महा-पुरुष जरूर मानते हैं। अगर आर्यंसमाजी मन्दिर में आते हैं तो इससे हमारा महत्त्व घटता नहीं, बदता ही है। और आप लोग यह बिना बात का बतंगड क्यों बना रहे हैं? अपने ही भाइयों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं ?'

उन्होंने इसपर यादवों की शिकायतें शुरू की व हमारा श्रपराध यह बताया कि श्राप कोग इनके तरफदार होकर श्राये हैं, इसक्रिए इस श्राप को भी नहीं चाहते।'

मैं--- 'किसने कहा तरफदार होकर श्राये हैं ? हम हरिजनों में सुधार

चाहते हैं, उन्हें सफाई सिखाना, मद्य-मांस झुद्दवाना, पदाना-जिखाना चाहते हैं, क्या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव जोग सवर्यों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने हरिगज यहां नहीं चाये हैं। हमें आने से पहले आप जोगों के विरोध का पता भी नहीं था। अब तो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन और यहां रहें व आपके हनके सम्बन्धों को ठोक करा दें। अगर इसमें यादवों का कही कस्र हमको दीखा तो हम जरूर उनको समकावेंगे, और उसमें उनका साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हामी हैं, हमें उनका या आपका पन्न जेना मंजूर नहीं है।

श्रव तो वे श्रीर सिटिपिटाये। कहने तारी तो 'श्रापको हमारे पंचीं से मिलना चाहिए।'

'जरूर। हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और उनमें जो बाजिव मालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करेंगे। हम फूट डालने या बढाने नहीं श्राये हैं, श्रापस में प्रेम, सहयोग व एकता की घारा बहाने श्राये हैं। पंचों से हम कैसे व कहां मिल सकेंगे?'

'उनसे पूछकर हम जोग वीसरे पहर श्रापको बवा सकेंगे।'

'तो अब आप यह तो समके गए न, कि हम लोग ईआर्यसमाजी नहीं हैं और जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय किया है ? और अन्याय के बल पर आप लोग यादवों को और हमें हराना चाहते हैं ! क्या यही सनातन धर्म है ?'

अबर्ं वे और शर्मिन्दा हुए। सैंने कहा—'तो आपका यह कर्तं व्य है कि जहां कहीं आप जोगों ने यह सूठ फैजाया है वहां-वहां इसका संशो-धन करें।'

मेरा खयाल है, कि इस कार्य-क्रम का श्रव्हा ही असर हुआ। हावनी में यह बात अपने-आप फैलने लगी कि ये लोग सो सनासन-धर्मी हैं। श्रव विरोधी पन्न में ही एक दल हमारा समर्थक यदि नहीं तो हम-दर्द जरूर बनने लगा। रात को जल्सा हुआ। महोद्यजो ने श्रपने भाषण में सवर्णों को राम व यादवों को खन्मण बताकर दोनों को सहयोग व प्रेम से रहने व अपने रगडों-सगडों को मिटाने को श्रपील की, जिसका वडा श्रसर हुआ। सवर्ण जो सभा में श्राये, वे दो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में श्राकर बैंटे—इनमें श्रधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो फासले पर खडे-खडे तमाशा देखते रहे, पीछे धीरे-धीरे मण्डप के पास व श्रन्दर भी श्रागये। इनमें श्रधिकांश सुधारक दल के श्रार्थसमाजी श्रादि युवक थे। कुछ रुडिवादियों व बहिष्कारकों के खड़के भी थे।

पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञित छुपकर बंटी जिसमें बहिष्कारक पंचों से कहा गया था कि कल की सभा में फलां-फलां सवर्थों के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाय, नहीं तो आज हम खुल्लम-खुल्ला सभा में जावेंगे।' अब बहिष्कारक बढ़े पेच में पढ़ गये। उन्हींमें से कुछ लोगों के लड़कों के नाम उसमें दिये गए थे। अब खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो घर में ही सगढ़े मचते हैं, फूट पहती है, नहीं करते हैं, तो आज बहिष्कार-प्रस्ताव की शान ही किरकिरी हुई जाती है।

इस वातावरण में मैने उन्हें अपनी तरफ से सन्देशा मिजवाया कि मैं आज आपके मुखियाओं से खुद मिजना चाहता हूं, जिससे आपके दुःख व कठिनाइयों के कारण जान सकूं व हो सके तो उन्हें दूर करके यह आपस का सगढ़ा खतम करा दूं। वे इतमीनान रखें कि मैं आर्य-समाजी नहीं—सनातन-धर्मी हूं व सनातन-धर्म का अपमान कदापि वरदारत नहीं करूंगा।

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर मेंट हुई। उनकी दो श्रापत्तियां मुख्य थीं—एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं। दूसरे श्रञ्जूत-पूजित मूर्ति का दर्शन निषिद्ध है, श्रतः ने श्रपने विमान न निकालें। यों उनमें जो मद्य-मांस-निषेध व शिक्षा-अचार किया लाता है, उसके ने पद्य में थे। परन्तु छुत्राञ्चत उठा देना नहीं चाहते थे। पहली बात के बारे में मैंने उनसे कहा कि मैं यादवों से कहंगा कि वे. जैसा कि महोदयजी ने भाषण में कहा है, सवणों को वहा माई सममें और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें समसाया कि परमात्मा सबका एक है व सबको उसकी पूजा-श्रची करने का अधिकार है। बक्कि जो पीडित व पतित हैं उनके लिए भगवान का भजन-पूजन-अर्चन और भी ज्यादा जरूरी है। आपको तो उत्तरा उन्हें विमान निकालने ग्राटि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। श्राप खुद अपने दरवाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं. यह परमात्मा का बढ़ा श्रपराध व घोर नास्तिकता है। परन्तु पविडतों की व्यवस्था के श्रागे इन दलीलों का असर उनपर न हुआ। छआछत कायम रखने के पच में उनको दलीलें पेटेन्ट थीं जो श्रक्सर सनातनी कहे जाने वालों की श्रोर से दी जाती हैं। मैंने उन्हें समकाया कि इस प्रधा को श्रव जारी रखने से किस प्रकार हिन्त-धर्म व हिन्द-समाज की शक्ति दिन-दिन घटती चली जाती है। श्राध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक श्रात्मा है, धार्मिक दृष्टि से वह ऊंचा है जो त्यागी. न्यायी. भला. परोपकारी व ईश्वर-भक्त है। इन गुर्खों से ऊ'चाई-निचाई श्रांकी जाती है न कि जात-पांत के जिहाज से। सामाजिक दृष्टि से हरिजन हिन्द्-समाज का श्रद्ध है और उसके प्रति श्रद्ध जैसा न्यवहार न किया जायगा तो वह हिन्द्-समाज से श्रलग हो जायगा। परन्तु इनका भी उनपर कोई खास श्रसर न हुआ। तब मैंने उनसे कहा--कम-से-कम उनके इस उत्सव में तो श्राप लोगों को बाधा न डालमी चाहिए। यह भिंदिकार का प्रस्ताव उठा लेगा चाहिए। कल तो बहुतेरे सवर्ण उत्सव में श्राये थे. त्राज श्रीर भी ज्यादा श्रावेंगे, श्रवः यह श्राप का रवैया श्रात्म-वात ही सावित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता चो महस्रस की. पर प्रस्ताव वापिस लेने में अपनी तौहीन समसी। जो शरीक हए ये उनके खिलाफ क्रम करने-घरने की भावना भी उतनी तीव

नहीं पाई गई। उन्होंने कहा—बिह्ष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वशी-भूत किया गया था कि आप लोग आर्थसमाजी हैं व अञ्चूतों के तरफदार बनकर आये हैं। इस इनमें सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पर विठाना नहीं चाहते। मैंने सममाया कि छूआछूत को मिटाना उन्हें सिर पर विठाना नहीं है, बिल्क अपने समाज के अझ में जो विष या पीब पड़ गया है, उसे बाहर निकालना है। उन्हें दलीलों कुछ जंचती तो थीं, पर समाज की कुमथाओं को मिटाने का बल उनमें नहीं था। अस्तु।

वूसरे दिन समा और भी उत्साह के साथ हुई। बहुतेरे सवर्ण, मुख्यतः श्रार्थसमानी उसमें खुल्बम-खुड़ा श्राये। श्राज की कार्रवाई—प्रस्तावादि—श्रोर भी इस तरह की गई जिससे सवर्णों के हृदय की कटुता कम हो। यादवों को पूर्ण सन्तोष रहा। चोरहियाजी बहुत श्रानंदित हुए। हम लोग भी श्रपने मिशन में सफल होकर लौटे। कृष्णचन्द्रजी ने कहा, 'उपाध्यायजी, श्रापने दो महीनों का काम यहां दो दिन में किया है।'

हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सलाह पूड़ी। एक यादव इस बात पर अह गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो, नहीं तो मैं ईसाई या मुसलमान हो जाऊंगा। इस धमकी को सुनते ही मैं गरम होकर बोला—वह अभी मुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरह धमकाकर कोई किसीकी लड़की नही मांग सकता, न ले सकता है। आप लोग ऐसी धमकी से ढरकर लड़की दे दोगे तो कल को किसीकी बहु देने की नौबत आ जायगी। ऐसे नामाकूल आदमी तो ईसाई या मुसलमान हो जायं तो हिन्दू-धम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं धम वालों का जुकसान होगा, जो उन्हें अपने में मिलावेंग। ये गन्दे लोग जहां भी रहेंगे, गन्दगी फैलावेंगे। वे बेवकूफ हैं जो ऐसों को अपने धर्म में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उनपर अच्छा असर हुआ। मैंने यह भी कहा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी कोई इज्जत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, न्याय-नीति नहीं। यदि आपको

हिन्द्-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना है तो श्रपनी इंडजत खुद बढ़ानी पहेंगी।

इस तरह इस नई कसीटो में पास होकर हम लोग अभिमान के साथ अजमेर लौटे।

### : २= :

## कार्य-विस्तार

जब मैं साबरमती से श्रजमेर यानी राजस्थान में श्राने लगा तब वहां केवल एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी--राज-स्थान सेवा संघ । उसका एक साप्ताहिक पत्र भी निकल रहा था-'तरुण राजस्थान'। १६२०-२१ के म्रान्दोत्तन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर हो गई थी. खिलाफत-म्रांदोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्द-असलमान-एके की वजह से बढ गई थी। परनत बाद में नेताओं के श्रापसी मगडों ने १६२६-२७ तक उसे इतना निर्वेत बना दिया था कि कांग्रेस का साइनबोर्ड ही उसके ऋस्तित्व की निशानी रह गई थी। कांग्रेस के नाम पर सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था---मिलता नही था। देशी-राज्यों मे ग्वाबियर मे श्री प्रस्तके साहब भिन्न-भिन्न रचनात्मक कामों के द्वारा जागृति कर रहे थे। १६२१ में इन्दौर में प्रजा-मण्डल जैसी संस्था बनाने का उद्योग सर्वश्री द्रविह, सरवटे श्रादि सज्जन कर चुके थे. पर इस समय वह भी ठए हुई बैठी थी। श्री जमनालालजी व मणि-भाई कोठारी कुछ रियासतो में घमे-फिरे थे व खादी के खिए अनुकुख वायु-मण्डल बनाया था। हां. शेखावाटी में अलबत्ता पाठशालाओं व सेवा-समितियों के रूप में सेठो की सहायता से कुछ जागृति के काम हो रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों से दो हमारी नीति-रीति मिलती नहीं थी, श्रतः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी। कांग्रेस कमेटी एक तो कमजोर थी, दूसरे श्री सेठीजी उसकी बागडोर संभाव

रहे थे। मुसे सगदकर संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं है। अपनी सेवाओं के बल पर यदि संस्थाओं में हमारा स्थान हो जाता हो तो वह मुसे अधिक प्रिय है। अतः जब कभी पद या कब्जा करने के लिए संस्थाओं में लड़ाई-सगड़े होते हैं तो मैं तटस्थ रहता हूं। सिर्फ कांग्रेस-कमेटी में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुसे अप-वाद करना पड़ा था। अतः फिलहाल राजनीति में न पड़ने की नीति रखी व चार दिशाओं में मेरे कार्य की शुरूआत हो गई। (१) चरखा-संघ के द्वारा खादी-कार्य को जमाना व बढ़ाना। (२) 'सस्ता साहित्य मंडल' के द्वारा साहित्यिक व राष्ट्रीय जागृति में सहायक होना (३) मजहर-सेवा (४) विजोलिया, जिसका वर्णन अब किया जायगा।

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्य होता था। परन्तु विक्री प्रायः बाहर बम्बई, गुजरात त्रादि में होती थी। जरूरत इस बात की थी कि प्रांत में ही प्रधिक बिक्री होने लगे। प्रतः राजस्थान में प्राते ही जहां एक घोर उत्पत्ति-केन्द्रों को जमाने व विकसित करने में, श्रारम्भिक कठिनाइयों को हल करके काम को घागे बढ़ाने में सहयोग दिया; जिसके फल-स्वरूप अमरसर, गोविन्द्गढ़ व बांसा के तीन चेत्र संगठित हुए, तहां खादी-फेरी व प्रदर्शिनियों के हारा खादी-प्रचार की भी शुरूआत की। इन्दौर, उज्जैन व-देवास में सबसे पहले मैंने खादी-फेरी का श्रायोजन किया, उसमें जो सफलता मिली उससे इन्दौर व उज्जैन के खादी-भण्डारों की नींव पढ़ी। भजमेर में शिका व कला-परिषद् के अवसर पर तथा मरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्रवसर पर (१६२७ में) खादी-प्रदर्शिनियां की गईं।

इसी तरह बिजोलिया (मेवाइ राज्य) मे १-२ साल पहले से श्री जेठालालमाई वस्त्र-स्वावसम्बन का कार्य चरखा-संघ के द्वारा कर रहे थे। ६ मई १६२७ के 'तरुग राजस्थान' मे खबर छुपी कि—गत ३ ता० को 'राजस्थान-सेवा-संब' के तीन कार्यकर्ता, जो कि गांवों में शान्ति-पूर्वक केवल शिक्षा-प्रचार का कार्य कर रहे थे, श्रीर दो श्रादमी चरला संघ लादो का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं। श्र॰ मा॰ चरला संघ निजोलिया के प्रमुख सज्जातक से जमानत देने को कहा गया।' श्री जमनालालजी बजाज इन दिनों श्र॰ भा॰ चरला संघ के श्रथ्यच व राजस्थान-चरला-संघ के एजेग्ट थे। फिर मेवाह-राज्य के साथ पहले वात-चीत करके निजोलिया में काम शुरू किया गया था। ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें श्राश्चर्य व दुःख होना स्वामा- विक था। इस मामले की जांच व सफाई करने के लिए वे खुद निजोलिया गये। खादी-कार्यकर्ता के नाते में भी उनके साथ गया। पहले हम लोग उदयपुर गये, जिससे वहां के श्रिष्ठकारियों का एच मालूम हो जाय। इस यात्रा में मुक्ते सेठजी की कार्य-मीति व राजनीति-कुश- खता को जानने का श्रच्छा श्रवसर मिखा।

श्रिषकारियों ने बताया 'सेवा-संघ के कार्यकर्ता शिक्षा श्रादि के नाम पर छिपे-छिपे राजनैतिक कार्य करते हैं। उन्होंने श्रपने दो श्रादमी चरखा-संघ में घुसा दिये हैं व वे खादी की श्राट में राजनैतिक प्रचार करते हैं। श्रापसे बात हुई थी कि खादी वाले सिर्फ खादी का ही काम करेंगे, इसका भंग श्रापके लोगों ने किया है, व इसीिखए उनकी गिर-फ्तारी की है।'

जम०—में तो ऐसा नहीं समकता, पर, यदि ऐसी है तो मैं अवस्य इसकी जांच करू गा व यदि आपकी जानकारी सही है तो मैं ऐसे कार्य-कर्ताओं को चरखा-संघ में नहीं रखना चाहूंगा। हमारी नीति तो साफ व खुली है, जो कहंगे वहो करेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि आप मुक्ते यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्त्ता वचन-भंग कर रहे हैं तो सम्भव था कि या तो मैं खुट उन्हें राजनैतिक काम से झुटा देता या चरखा-संघ से हटा देता। आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ भी प्रचार करने का मौका दे दिया व हम लोगों में भी ग़लत-फहमी पैदा होने का सामान उपस्थित कर दिया। अब अच्छा हो कि आप उन्हें छोट दें व मैं सारी स्थिति सम्भाल लूंगा। 'श्रव तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब श्राप यह वायदा करें कि पश्चिकजी के कोई श्रादमी खादी-कार्याखय में न श्रावें न ठहरने पावें । पश्चिकजी बड़े चाल-बाज श्रादमी हैं, हमें उनपर तिनक भी विस्वास नहीं हैं, भक्ते ही श्राप उन्हें देश -भक्त मानें।'

'पशिकजी से हमारा नीति-सेद जरूर है; पर हम उन्हें अवश्य ही देश-मक मानते हैं, और कदापि इस शर्त को मंजूर नहीं कर सकते कि वे या उनके आदमी खादी-कार्यालय में न आवें, न ठहरें। अविथि-रूप में हर किसी को हमारे यहां आने का अधिकार है व रहेगा। हां, यदि पशिकजी के आदमी कोई राजनैतिक काम खादी-कार्यालय से करना या कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देंगे। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनैतिक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम राजनैतिक कार्मों से ढरते हैं, या उसे बुरा समकते हैं। ब्रिटिश भारत में तो हम गले-गले तक राजनैतिक कार्मों में इवे हुए हैं, मैं खुद कार्य-समिति का सदस्य हूं। परन्त देशो रियासतों में हम अभी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते और वह भी खादी या किसी वृसरे काम की आह में तो हरगिज़ नहीं।'

'आप तो बढे होशियार लोग हैं। पहले खादी-काम के जरिये अपना संगठन दद कर लेंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि श्रव हम राज-नैतिक काम शुरू करते हैं, तो हम श्रापका क्या कर लेंगे ?'

'हां, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आह में हम ऐसा हरिंगज नहीं करते, न करेंगे। इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे यदि हमारा हरादा बद्लेगा तो पहले आपको उसकी सूचना दे देंगे व फिर कोई दूसरा या राजनैतिक काम करेंगे।'

'लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके अमाव को वहां से हटा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा; तो हम अभी से क्यों आपकी जह जमने दें ?'

'हां, पर जह न जमने देना तो श्रापके हाय में नहीं है । जब हम

यह वादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आइ में राजनैतिक काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी कैसे सकते हैं ? और रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जैसे गरीबों की सेवा करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा भी नहीं करने देना चाहते।

'अव रहा यह कि खादी का काम जमनेपर हम जरूर राजनैतिक काम कर सकते हैं श्रीर यदि हमारा दल-वल मजबूत है श्रीर श्राप बुद्धिमान् होंगे तो हमसे सममौता कर लेंगे। नहीं तो श्रापकी हमारी मिड्न्त हो जायगी, फिर नतीजा जो भी निकले।'

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी-कार्यालय में श्रतिथि-रूप में भी न ठहरावे—यह शर्व राजवालों ने वापस के की और हम लोग विजोत्निया रवाना हुए।

वहां जो तहकीकात को गई तो मालूम हुआ कि मेवाइ-राज्य को उन गिरफ्तार शुदा खादी-कार्यकर्ताश्चों पर सन्देह करने के कुछ कारया थे। खादी-संचालक को कार्यकर्ताश्चों के सम्बन्ध में श्रधिक सावधान रहने के बिए कहा गया व मुक्ते जहां तक याद है, बाद में दोनो खादी-कार्यकर्ता छोड़ दिये गये थे।

जय जमनाजाजजी उदयपुर में थे तभी वहां के किसानों की बन्दो-बस्त सम्बन्धी 'शिकायतें उनके सामने श्रा चुकी थीं। मेवाइ. राज्य ने बिजोजिया के किसानों के साथ हुए श्रपने समकौते के श्रनुसार वहां बन्दोबस्त कराया जिसमें किसानों को शिकायत हुई कि जगन बढ गया। श्रतः उन्होंने लगान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश की थीं, श्रीर उसके मंजूर न होने की श्रवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रो की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया था, व वह मंजूर भी हो चुका था। किसानों को व उनके सलाहकारों की यह श्राशा नहीं थी कि श्रव्यल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, श्रीर यदि कर भी ले तो जमीन जोतने-बोने के लिए दूसरे लोग तैयार न होंगे। वहां की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। पर अन्त मे यह चाल फंस गई व किसानो ने चाहा कि जमनालालजी अपने प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करा दे। इघर राज्य के तत्कालीन रेविन्यू मेम्बर मि॰ ट्रेंच भी, जिन्होंने बिजोलिया में बन्दोबस्त कराया था, चिन्तित थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना- जालजी से कहा था कि आप बिजोलिया जाते है सो किसामों के प्रश्न को भी समक लें व उन्हें शान्त करने का उपाय करे।

जमनाबात्वजी की परिमाषा के अनुसार यह राजनैतिक प्रश्न था। श्रवः उसमे वे मध्यस्य की स्थिति रखकर उसे सुलमा अकते थे। इस यात्रा में विजोत्तिया का वस्त्र-स्वावत्तम्बन-कार्य जो मैंने देखा तो उसपर सुग्ध हो गया। मैंने जमनालालजी से कहा-सच्चा काम इसी लाइन पर हो सकता है। उत्पत्ति-विक्री वाला काम यो ही है, यह हम देश-सेवकों को उल्हा बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है । वे इस बात के तो कायतः ये कि वस्त्र-स्वावलम्बन ही श्रमली खादी-कार्य है; परन्तु एक तो इसके बिए गांव मे रहकर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, दूसरे किसानो से खुद काम करवा लेना बढ़ा कठिन है। श्रतः वे इसे बहुत श्रम व समय-साध्य काम समकते थे । इसी समय मैने 'वस्त्र-स्वावलम्बन बनाम उत्पत्ति-बिक्री' नामक एक लेख तैयार करके पूज्य बापूजी को भेजा जिसमे वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री वाली खादी की कमियां वतलाई गई थीं। बापू ने कहा-वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाला भाग क्षापना सुनासिब होगा; उत्पत्ति-बिक्री की कमियों बाला क्षापने से हानि होगी। लोग वस्त्र-स्वावलम्बन तो श्रपनावेगे नही, उत्पत्ति-विक्री से श्रतवत्ता पराङ्गुख हो जायंगे । श्राज (१६४१) में वापूली चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे हैं कि उत्पत्ति-विक्री बन्द हो जाय तो मुक्ते रंज नहीं। वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो मैं उसे लेकर नाचूंगा। मेरे जी में पहले भी श्राया करता था, व श्रव भी श्राता है कि उसी समय यदि बापूजी को किसी तरह यह जंच जाता तो वास्तविक खादी की श्रोर

हेश ने यहुत प्रगति कर लो होती । परन्तु काम के होने का जब समय याता है, तभी होता है । यापूजी को जंचने के लिए श्राज की घटनाएं य परिस्थिति श्रनुकूल हुईं । जो हो, विजोलिया वस्त्र-स्वावलम्बन के महान् प्रथम प्रयोग य प्रयत्न के रूप में खादी-इतिहास में श्रमर रहेगा । इसमें यहां को जिस पंचायत के संगठन से बहुत श्रनुकूलता पैदा हुई वह भी राजस्थान के किसानों में राजनैतिक जागृति व निःशस्त्र लड़ाई के दितिहास में श्रमर रहेगी । इसका वर्णन श्रगले प्रकरणों में ।

#### : 38:

### बिजोलिया की समस्या

जब मैं राजस्थान मे आने खगा तो मैंने अपने मन मे यह हिसाब स्राग्या था कि कितना काम हो जाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त मानुंगा। वास्तव में सफलता या असफलता या समाप्ति का ऐसा हिसाब लगाना बढ़ा कठिन है। जिसे आप सफलता मान खेते हैं उसे दूसरे और ही कुछ समकते हैं व जिसे आपने समाप्ति मान ली है, उसे दूसरे आरम्भ भी नहीं मानते । इसके श्रतावा भी सफलता-समाप्ति श्रादि की सीमाएं हैं। जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल जाती हैं। खुद इमने जिस ज्ञवस्था में संकल्प किये होते हैं. वह भी वैसी नहीं रहतीं। जिन साधनों का हमने हिसाब जगाया था. उनमे भी बहत कमो-बेशी होजाती है। देवी कारणो का तो कोई आजतक हिसाब सगा भी नही पाया। इतनी श्रनिश्चित श्रवस्थाओं में या तो ऐसा हिसाब लगाना मनुष्य की सूर्खता ही है, या बहुत मोटा व अनिश्चित जैसा हिसाब केवल अपने सन्तोष या मार्ग-दर्शन के लिए बनाया जा सकता है. दुसरों को सन्तोष देने के खिए नहीं । श्रवः जहां सफलता का ढिंढोरा दुनिया में पीटना निरर्थक है. क्योंकि वह केवल श्रात्म-सन्तोष की वस्त है, वहां दुनिया, जिसे श्रसफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह या दुनिया के प्रति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो हिसाव जगाता है, वह सच पृक्षिए तो श्रपने जिए जगाता है, श्रतः श्रपनी सफलता-असफलता का उत्तर, यदि वह सही-सही मिल सकता हो तो खुड अपने अन्दर से ही मांगना चाहिए। दुनिया तो आखिर कपरी बातों को देखती है, अपरी परिवर्तन, सुधार-विगाइ, उन्नति-श्रवनति का लेखा वह रख सकती है, लेकिन श्रापमें भीतरी क्या हानि-लाम हुआ है. श्रापको मानसिक, बाँद्धिक, नेतिक, श्रार्थिक क्या जाम-हानि हुई है. मफलता-ग्रसफलता मिली है. इसका श्रन्टाज सहसा उसे नहीं हो सकता। लेकिन श्रापको, यदि श्राप श्राप्य-निरीच्च के श्रम्यासी है, एक माधक, मिपाही. शिष्य या विद्यार्थी का-सा जीवन भ्रापने भ्रापना मान या बना रमा है, जरूर उसका ज्ञान व अनुभव हो सकता है। यों भी आज नहीं तो कल संसार को ग्राखिर वही वात माननी होगा जो मेरे दिख में से उठी है, क्योंकि वैसा ही मेरा सतत प्रयत्न रहेगा और बहुत-कुछ वैसा ही ग्रसर ममाज या संसार में उसका दीख पड़ेगा । जो हो: मैंने ग्रपनी हंसियत एक माधक या सिपाही की--ग्रामिक जगत् का साधक, राष्ट्रीय जगन का सिपाही-मानी है, श्रतः मैंने एक सिपाही के नाते यह श्रंदाज वांधा था कि यदि १०० अच्छे कार्यकर्ता गांधीवादी राजस्थान में वस जायं. १०० श्रव्ही प्रस्तकें यस्ता मंडल से निकल जांय. 'मालव-मयुर' स्वावलम्बी हो जाय. खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में होती है, वह वहां विकने लगने जाय, इतनी राजनेंतिक जागृनि प्रान्त में हो जाय कि कांग्रेस का श्रधिवेशन हो सके व पूज्य वापू का एक दौरा राजस्थान में कराया जा मके तो अपना राजस्यान श्राना सफल हो जायगा । श्रात्मिक-माधक के नाते सत्य व श्रहिंमा की ही माधना मैंने श्रपने सामने रखी थी। अब तो कुछ समय से अहै व-साधना भी उसमें जुड़ गई है। श्रहिंसा में मैंने यह श्रादर्श सामने रखा था कि होप. क्रोध व प्रतिहिंसा का भाव भी भन में न पैटा हो। द्वेष का श्रभाव तो में पहले से ही श्रपने श्रन्टर श्रनुमन करता है; परन्तु क्रोध जरूर श्रा जाता श्र. श्रव मी महाहट बाज-बाज मौके पर व बाज-बाज व्यक्तियों के सामने था ही जाती है। ग्रतः मैंने मामान्यतः श्रव यह परीचा श्रपनी श्रहिंसा-प्रगति की मानी है कि उन श्रवसरों य उन व्यक्तियों के संपर्क या सहवास में

जब महाहट भी न श्रावे तब समक लूंगा कि श्राहेंसा में ठीक प्रगति हुई है। हे व के लिए मैंने एक मित्र को श्रपने सामने रखा है, जब वे यह भानने लग जावेंगे कि मैं उनका मित्र ही हूं, तब मैं समक लूंगा कि मेरे मन में से हे व सचमुच हटा हुआ है। जब मुक्त पर कोई हमला या प्रहार करता है, कहु या वीव श्रालोचना करता है, नीयत को जुरा बताने लगता है, किसी की चुगली या निन्दा मेरे सामने करता है, तो मुक्ते एक दम तैश श्राजाता है, उसमें कुछ जुरा-मला मले ही कह बैठता हूं; परन्तु इसके लिए प्रतिहिसा की, सामने वाले को दुःख या कष्ट पहुंचाने या दख देने की इच्छा नहीं होती। कुछ तो पहले से ही ऐसे संस्कार हैं, व बाद को श्राहेंसा की साधना ने बुद्धिपूर्वक इस लराबी से बचना सिखाया है।

सत्य की साधना में मैंने मुंह से व विवाद में भी मूठ न निकलने देने का आदर्श सामने रखा है। जो मन में हो वही कहें, जो कहें वही करें—हसका भी ध्यान रखा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, जो समक्रती है, उसे क्यों-का-त्यों कहने और ढंके की चोट कहने की हिम्मत अभी नहीं आई है। आचरण में भी बहुत बार शिथिखता आ जाती है व च्युति के अवसर भी आ जाते हैं। श्रद्ध त-सिद्धि तो सत्य व अहिंसाकी पूर्ण साधना का ही फल है—उसे प्रस्यच रूप से सामने रख लेने से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृदय में सदैव जावत रहने खगता है।

जहां तक सिपाही की स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभीतक सभी मर्दे अधूरी हैं और उसकी पूर्ति के लिए काफी प्रयास की आवश्य-कता है। इसी घुन व प्रयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों को नाराज किया है, जिनको यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे से अच्छे दिन खोकर भो मैंने यहां अपनी मट्टी पलीद करवाई है,परन्तु इस हानि के बावजूद सुके अपनी अम्तरात्मा में बहुत सन्तोष है कि मैं अपने बच्च से न तो हिगा ही हूं, न थका या हारा ही हूं। इसका कारण यह है कि मैं अपने हर कार्य के अन्त में यह हिसाब लगाता हूं कि इस में मैंने

क्या खोया व क्या कमाया ? कमाई में भी मैं नैविक व आध्यात्मिक कमाई को ज्यादा महत्त्व देता हूं। यही कारण है जो मैं कमी-कभो नैविक व आध्यात्मिक दृष्टि से ब्यावहारिक कार्यों की उपेचा कर जाता हूं और मित्रों से 'मूर्खता' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूं। चूंकि मेरा सच्चा सासु-दायिक सेवा-जीवन राजस्थान में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने यह ठीक समका कि में अपने तत्सम्बन्धी आद्शे का चित्र भी पाठकों के सामने रख दूं जिससे वे यहां की घटनाओं व कार्याविजयों को उसके प्रकाश में देख व समक सकें।

विलोक्तिया लाने पर जहां वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्यं ने मुक्ते श्राकिषित किया, तहां, वहां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्री माण्यिकलालली वर्मा ने भी श्राकिषित किया। विलोक्तिया वास्तव में ही भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावली का शासन वहां है। पथिकली लैसे क्रान्तिकारी भावनाश्रों वाले पुरुषार्थी वहां पहुंचे। उनके त्यागशील देश-मक्त मित्रों व साथियों ने उसे लगाया व पंचायत की स्थापना द्वारा संगठित किया। फिर ठिकाने के लोगो व श्रववाशों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत कामयाबी हुई। उसके बाद श्री जेठालाल माई लैसे सेवा-मावी प्रण्वीर वहां पहुंचे, माण्यिकलालजी जैसे सब्चे सेवक व नेता वहाँ उत्पन्त हुए, जमनालालजी लैसे प्रतापी नेता ने उसे श्रपनाया, ये सब उसके माग्यशाली होने के ही लख्ण हैं। इस यात्रा में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वर्त्तमान समस्या का भी थोड़ा श्रध्ययन कर लिया। हमारी यही यात्रा निमित्त वनी है श्रागे किसान-पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थिति करने में।

जब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी श्रनुभव किया कि पंचायत की शीति-नीति में परिवर्तन हुए विना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब किसान-पंचायत की श्रोर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हल के लिए रसी गई। उन्होंने कहा, यदि पंचायत मांधी-नीति पर चलना चाहे तो मैं दिलचस्पी ले सकता हूं श्रीर तभी इसका हल मेरे द्वारा निकल भी सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, पथिकजी ने खुद पंचायत को अपना इस्तीफा भेजा व पंचायत की इच्छा तथा जमनाखालजी की सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह रखा गया। तब मैंने जाकर वहां सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन किया व फिर राज्य से समकौते का प्रयत्न किया। निरचय ही जमना-लालजी इसमें मेरे पथ-प्रदर्शक रहे। जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान में उन्हें ही मैंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब भी उनकी आत्मा से प्ररेखा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूं। जहां नैतिक व सैदांतिक विषयों में पुज्य बापूजी मेरे पथ-दर्शक हैं तहां ज्यावहारिक समस्याओं में जमनाखालजी पथ-प्रदर्शक रहे हैं।

विजोतिया उदयपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतंत्र राज्य था, पीछे उदयपुर में शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन (मालवा) से कोई ४४ मील पूर्व की श्रोर 'ऊपर माल' नामक पढार पर वसा हुआ है। इसकी श्रावादी १४००० के लगभग है जिसमें १०,००० से ऊपर किसान हैं। लगान के श्रलावा कई तरह की लगभग द० किसम की, वेजा लागें इन पर लगती थी। यों तो किसान लोग श्रसें से श्रपनी तकलीफें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु श्री पथिकजी ने जाकर उनमें जागृति व ठोस संगठन किया। कोई श्राठ वर्ष के श्रांदोलन श्रीर चार वर्ष के सत्याग्रह (लगान वन्दी) के वाद ७ फरवरी १६२२ को राजपूताना के ए० जी० जी० मि० हालैयड के रोवरू ठिकाने व किसानों के वीच एक सममौता हुआ, और दूसरी कई शर्तें तय पाई, कई लागें उठा दी गई।

इस समकीते से यह तय पाया था कि नया बन्दोबस्त १ अक्टूबर, १६२२ में शुरू होजाय। इससे पहले 'लाटा-कृता' (अर्थात् पैदावार का एक अंश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस शर्त के अनुसार मेत्राब-राज्य के बंदोबस्त के हाकिम मि० ट्रेंच को देख-रेख में बंदोबस्त हुआ। उसमे किसानो को आम तौर पर यह शिकायत रही कि जमीन पर खासकर माख (Non-irrigated) जमीन पर खगान वढा दिया गया। उनका कहना था कि ११२२ के फैसले के बाद खगान ४२,१४५) जिया जाता था। सो नये बंदोबस्त में वह ४३,२४७) होगया। अर्थात् १०, २१२ की वृद्धि हुई। किसानों को इस बढती की खास शिकायत थी। दूसरे 'छुट्ट द' नामक एक जाग किसानों को देना पहता था। बिजौजिया के रावजी उदयपुर रियासत को जो कर देते हैं वह ठिकाने की आमदनी का छठा हिस्सा होता है, इसजिए 'छुट्ट द' कहजाता है। ११२२ के फैसले की शर्त के अनुसार वह २,२२४ ६० जिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह ३,६६०) अर्थात् फी आना रुपया कर दिया गया। किसानों की मांग थी कि वह कम किया जाय और समस्तीते के अनुसार जगान में शामिल कर दिया जाय, अलग न जिया जाय।

१६२२ के फैसले के बाद दो-एक साल फसलें गत्न गई थीं, किसान उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने लगान स्थगित कर दिया था, माफ नहीं किया था।

समसौते के श्रनुसार ३०) मासिक जो किसान-पञ्चायत को मिलना चाहिए था, वह बंद कर दिया गया ।

वंदोबस्त संवत् १६ ६ में हुआ। लगान-वृद्धि के कारण किसान पट लेना नहीं चाहते थे। राजवालों ने कहा—यह खिलाफ कानून है, पट लेकर अपना उन्न करो। तद्नुसार उन्होंने दरख्वास्ते दीं श्रौर अपना आमदनी-खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार्र करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की। कोटा में जिस जमीन का रेट ६) बीघा थी उसीका विजोखिया मे ८) बीघा लगाया गया था। कोटा बिजोलिया का पद्नौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब किसानों ने लगान-वृद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के दूर होने तक, माल जमीन का इस्तीफा देहिया। इस्तीफा पेश करने के समय ट्रेंच साहव ने किसानों से कहा था कि तुम ऐसा मत करो, जमीनें फिर वापिस नहीं मिलेंगी। महकमे खास मे अपील करो, उसे बंदोवसा बदलने का अधिकार है। पर किसानों को उनके आस्वासन पर मरोसा न हुआ। माल जमीन कुल ८०,००० बीधे यी जिसमें ६०,००० बीधे का इस्तीफा दे दिया गया था। ३८६५ किसानों ने इस्तीफे दिये। राज ने इस्तीफे मंजूर कर लिये और दूसरे लोगों से जमीनें जुतवाने की कोशिशें कीं। कहीं खालच और कहीं अमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीनें राज ने दूसरों को दे दीं और कुछ का तो पहा भी कर दिया। पहा करा लेने वालों मे विशेषतः राज-कर्मचारी, महाजन, और बलाई (हरिजन) लोग थे।

जब जमनालालजी बिजोलिया गये तो ट्रेच साहब ने उनसे कहा था कि बिजोलिया के इस मगड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिटवा हूं। उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व किसान दोनों चाहें तो मुमे दिलचस्पी लेने में कोई आपित नहीं है। किसानों ने भी उनकी सहायका चाही व किसान-पंचायत ने वाद में मुमे जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सक़्त जरूरत है। तब श्री जमनालालजी की सलाह से में बिजोलिया गया व महसूस किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका पंचायत का सहउन भी दूट जायगा व लोग निराश हो जायंगे। कोई उपाय न देख वे एक बार सत्याग्रह कर डालने की सोच रहे थे। जब पंचायत ने मुमे वाजावता अपना सलाहकार चुन लिया व राज को भी इसकी इचला दे दी तो मैंने उन्हें सलाह दो कि अधिकारियों से मिलजुल कर पहले सममौते का यस्न करना चाहिए व तयतक सत्याग्रह या लगानवंदी की वात स्थिगत कर देनी चाहिए।

फिर मैं ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के वंदोवस्त हाकिम मि॰ ट्रेंच से मिला। ट्रेंच साहब से मेरा परिचय नहीं था। जमनालालजी ने उदयपुर में चलते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय कराया था। मैं जब उदयपुर पहुंचा तो श्रीमोहनसिंहजी मेहता मिलने श्राये, जो उस समय ट्रेंच साहब के सहायक श्रिषकारी थे। उन्होंने पूज़ा—ट्रेंचसाहब से श्रापका परिचय है ? मैंने कहा—'नहीं के बराबर'। उन्होंने कहा—मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, मैं उन्हींके सहायक पद पर हूं। मैंने कहा, श्रापसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी हैं और उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हामी हैं। जमनालालजी के श्रादमी हैं, यह भी ठीक समसे तो कह दीजिए।

मुक्ते बिजोलिया के कार्यकर्ताश्रो व किसानो के मुखियाश्रों ने कह रखा था कि ट्रेंच साहब का भरोसा नहीं। श्राप जो कुछ बात करें वह पक्की करें—ऐसा न हो कि पीछे घोखा होजाय। हम भुगत चुके हैं।

ट्रेंच साहब बड़ी अच्छी तरह मिले। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब महात्माजी की जाइन पर चल रही है। मैं उनका बाजाब्ता सलाहकार हूं, आपसे जो छुछ तय हो जायगा उसे उससे मनवा स छूंगा, ऐसी स्थिति में हूं। वे सब तरह से निराश होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें समम्ताया है कि महात्माजी का तरीका यह है कि पहले समम्त्रीत का हर तरह प्रयत्न कर लेगा चाहिए, जब सम्मानपूर्ण समम्त्रीता किसी तरह सम्भवनीय न हो तब और तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करना चाहिए। यद्यपि उन्हें अब समम्त्रीत की भी कोई आशा नहीं रही है तो भी उन्होंने मुक्ते एक मौका देने का निरचय किया है जिसके फल-स्वरूप मैं आपसे मिलने आया हूं। यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके लिए यह अच्छा अवसर है और आप मेरी शक्ति व प्रभाव का उपयोग वहां शांति-स्थापना में कर सकते हैं।

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पश्च में थे ही, पर मेवाइ-राज्य की अनुमति के विना वे कुछ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेंच साहब पर उनकी भावनाएं भी प्रकट कीं व कहा कि अब यदि समसौता न हो पाया तो हसकी जिम्मेदारी मेवाइ-राज्य पर रहेगी। तब ट्रेच साहब ने कहा— 'हम भी विजोतिया में सुलह चाहते हैं, फिर से उसे त्फान का केन्द्र नहीं वनने देना चाहते ।'

'तो मैं भी किसानों की तरफ से आपको आस्वासन देना चाहता हूं कि वे भी तभी सत्याग्रह का श्रवलम्बन करेंगे जब मैं समस्तीते के प्रयत्न में हर तरह विफल हो जाऊंगा। मैं भी उनको तरफ से शांति का ही पैगाम लेकर आपके पास श्राया हूं।'

श्रव समसौते की शर्तों पर बातचीत चली।

### : ३० :

## विजोलिया-समभौता

मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शतें मांगी व कम-से-कम प्राप्ति पर सन्तोष कर जेने की स्वीकृति ले ली थी। उन्होंने कह दिया था कि यदि जमीनें भी सम्मानपूर्वक वापिस मिल जायं तो हमें सन्तोष होगा 4 मैंने ग्राधिकतम शतें टूंच साहब के सामने रखी—

- (१) जगान चौथाई कर दिया जाय या फिर से बंदोबस्त किया जाय।
  - (२) इसी हिसाब से कसरात व बकायात कर दी जायं।
  - (३) रोली की फसल की छूट १२ त्राना दी जाय।
- (४) छट्टंद १६२२ के फैसले के अनुसार रहे और वह लगान में शामिल कर दिया जाय, अलहदा न रहे।
  - ( 🔻 ) खगान व कसरात की छूट-वंदोवस्त के शुरूत्रात से दी जाय।
- (६) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक छूट मिलनी चाहिए।
  - (७) इस्तीफाशुदा जमीने वापिस जौटाई जायं।
- (द) १६२२ के फैसले की जो शर्तें तोड़ी गई है उनकी पूर्ति की जाय।

इसके पहले बातचीत के सिलसिले में ट्रेंच साहब मुम से पूछ बैठे— किसानों का मेरे बारे मे क्या कहना है ? मेरे मुंह से हठात् निकल पडा— 'किसान श्रापको धोखेबाज सममते हैं। उन्होंने मुमे चेतावनी देकर मेजा है कि टेंच साहब मिठ-बोले आदमी हैं. उनके जाल में कहीं फंस मत जाना ।' मेवाड में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से मिला हो । एक यूरोपियन श्रीर फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाड़ के शासन पर सर्वाधिक प्रभाव हो, उसकी शान में ऐसा कहने की कौन हिस्सत कर सकता था ? उन्होंने शायद इतने साहस की मुकसे उस्सीद भी न की होगी। वह फक होकर मेरा मुंह देखने लगे। तब मैंने सोचा कि इस जवाब से कहीं अपना काम बिगड न जाय ? मैंने बात संभावने के लिए तरन्त कहा- लेकिन यह तो उनकी राय है। मैंने अभी तक इस पर कोई राय कायम नहीं की है। मैं तो अपने ही अनुभव से किसी के वारे में राय बनाता या बिगाडता हूं । मेरा श्रापसे यह पहली बार ही साबका पटा है। जैसा श्रन्तभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा । श्रापने पूछा तो मैने किसानो की राय बता दी। इससे आप यह भी समक सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है और आप ही से उसे सरक बनाने की मैं श्राशा कर सकता हूं। श्राप जो कुछ कह या कर देंगे, मेवाड़ में वहीं हो जायगा-ऐसा भी आपके प्रभाव के बारे में मुक्त से उन्हीने कहा है। श्रतः सारा दारोमदार श्राप पर ही है, किसानो के हृद्य को जीतंने का भी यह अच्छा अवसर आपके लिए है।'

इससे उनके चेहरे का भाव कुछ बदला। बोले—'मैने तो किसानों को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया तथा अब भी उनमें शांति ही चाहता हूं। जो भी वाजिब मांगे होंगी उन्हें जरूर पूरा कराने की कोशिश करू गा व सही तकलीफे होंगी उन्हें भी दूर करने का उद्योग करू गा। मैंने किसानों को कितना समस्ताया कि इस्तीफा भत दो, महकमे खास में अपील करो, एक दफा लमीन सुम्हारे हांथ से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पडेगी; पर उन्होंने एक ब मानी। उनके सलाहकारों ने उन्हें हवो दिया। अब कितनी ही जमीन बापी पर दे दी गई—पटा कर दिया गया—लेने वालों ने हमसे कहा कि आप किसानों से दबकर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे। तब

हमने ऊपर से उन्हें और आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरिगज नहीं होने दिया जायगा। श्रव बताओ, वह जमीन कैसे वापिस ली या दी जा सकती है ?'

'उनका इस्तीफा श्रापने मंजूर कर जिया, यही श्रापकी सबसे बड़ी गलती थी। श्राप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शतों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया है। सब तरह से निराश होकर दिया है। श्रापको चाहिए था कि श्राप उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर लेते। पुरतेनी जमीन,जिन पर उनके बाल-बच्चो का सारा दारोमदार है, वे कसे श्रासानी से छोड़ देंगे! श्रीर वे किसान भी मामूली नहीं जड़वेंथे हैं; उनमें श्रच्छा सद्गठन है, मेवाह-राज्य से टक्कर ले चुके हैं श्रीर उसमें कामयाब हुए हैं, हर टक्कर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयाबी हासिल की है, ऐसी दशा में श्रापको इस्तीफा मंजूर करने से पहले सौ दफा सोच लेना चाहिए था। श्रापने उन्हें तो समकाया कि जमीन फिर चापिस नहीं मिलेगी पर श्रपने को भी तो समकाया होता कि कगड़े की जमीन है, देने-लेने वाले सब मुसीबत में पड़ेगी। श्रव इस मुसीबत की जिम्मेदारी से श्राप कैसे बच सकते हैं ? क्या श्राप मानते हैं कि जमीन दिये बिना किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?'

'नहीं, यह तो मैं भी मानता हूं।'

'तो फिर इसका कोई रास्ता श्राप ही भज्ञी प्रकार निकाज सकते हैं।'

ग्रुमे जहां तक याद है बिना बापी की जमीन लौटा देने का श्राश्वासन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था—
बापी वाली यानी पट्टें वाली जमीन की ही श्रसज्ञी दिक्कत थी। ट्रेंच
साहय ने भी कहा कि बिना बापी को जमीन तुरन्त लौटवा दूंगा। बापी
वाली के बारे में सोचना पढेगा।

बन्दोबस्त नाली शर्त पर उन्होंने कहा—'बन्दोबस्त में कोई गलती नहीं हुई है, तब दुवारा कैसे किया जाय ?' 'तो चार श्रामा लगान कम कर दीनिए।'

'इससे राज्य की वौहीन होगी, विना खास कारण के इतना लगान कम भी कैसे किया जाय ?'

'कारण क्या ? क्या श्राप मानते हैं कि किसानों की माली हालत बहुत बिगड नहीं गई है ? जमीन उनके हाथ से निकल गई । कसरात, बाकियात उनके सिर पर हुई है व बब्ती जाती है । फसल भी तो खराब होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली—क्या ये कारण लगान में छूट देने के लिए बस नहीं है ? यदि इसमें भी श्रापको दिक्कत मालूम हो तो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते ? श्रापको भी स्थिति श्रब्की बहैगी व किसानों को भी सन्तोष हो जायगा ।'

'जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में खर्च होगा उतना किसानों की क्यों न दिला दिया जाय ?'

'तो फिर लगान में कमी करा दीजिए। जो अधिक सुविधाजनक हो नहीं कर दीजिए। मैं आपकी कठिनाहर्यों को भी समम सकता हूं 'भौर इसलिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता।'

'अच्छा यदि लगान में एक आना कमो करा दी जाय व इतना रुपया और तरह से छूट में दिला दिया जाय जो तीन आना लगान कमी कर देने के बरावर हो तो आपको कोई आपत्ति है ?'

'यदि कुल मिलाकर चार श्राना लगान में छूट हो जाने के बराबर हो जाय तो मैं किसानों को समका सकू गा।'

तव नीचे लिखे श्रतुसार समसौते की शर्वे तय पाईं। यह दो-तीन बार की मुलाकातों का फल था—

- (१) ठिकाने से किसानों को इस बात का यकीम दिलाया जाय कि १६२२ के फैसले की शर्तें न तोडो जायंगी, श्रीर जो टूटो होंगी उन की पूर्ति करा दी जायगी।
  - (२) 'बृद्दंद' लगान में शामिल कर दिया जाय और लगान में

एक ज्ञाना की रुपया कसी कर दी जाय और कसरात-बाकियात में ४० की सदी छूट दे दी जाय।

(३) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त खौटा दी जाय श्रौर बापी (पक्का पट्टा) पर दी गई जमीन बापीदारो से खानगी में कह-सुनकर जौटा दी जाय।

इस श्रांखिरी शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी ट्रेच साहब ने ली थी। उन्होंने कहा—'जाब्ते से ये जमीनें नहीं झीनी जा सकतीं। श्राप यह तो मानेंगे कि हमें अपने बचनों का पालन करना ही चाहिए। मगर इनमें आपस में सममौता कराके जमीन वापिस दिखा दी जायगी।'

'मैं भी मानता हूं कि आप जान्ते से उसे वापिस नहीं से सकते, न जैनी भी चाहिए। जो वचन दिया गया है, उसका पालन अवस्य होना चाहिए। हमारा मतजब तो जमीन वापिस मिलने से हैं। जब तक वह वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की नींद ले सकेंगे। श्रतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करती है कि वे जमीनें उनके असजी मालिकों को जौटा दें। यह तो श्राप जानते ही हैं कि जमीनें प्रलोभन, हांट-धमकी दबाव से इन लोगों को दी गई हैं व इन्होंने ली है।'

'लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पढा है।' 'नजराने के बारे में किसानों से सममौता कराया जा सकता है।'' 'तब तो जमीने मिलने में ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, श्रमी तो मुश्किल ही दीखता है।'

'श्रापकी कोशिश पर सब कुछ मुनहसिर है।'

इसके श्रतुसार श्रीर सब शतों का पालन होगया। सिर्फ बापी वाली जमीन रह गई थी। इसका किस्सा लम्बा चला। श्रन्त को १६६१ में किसानों को इसके लिए सत्याग्रह करना पढा। फिर भी जमनालालजी ने बीच में पढकर समकौता कराया। उसके बाद श्रभी कोई २-६ साल पहले वे सब जमीनें उन किसानो को मिल पाईं। जान्ते व कानून/ से देखा जाय तो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका पट्टा दूसरो को कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था। जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बढ़ी भूल की, अब यह जमीन कैसे वापिस मिल सकती है ? जमनालालजी भी यही मानते थे; परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि जिना जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस असली सच्चाई ने कानून व जाक्ते पर विजय पाई। यदि इस तरह खुद व खुद इस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीन अपने ही कब्जे मे रख लेते तो यह बात इतनी उलमती नहीं, व उन्हें इतने लम्बे अरसे तक कष्ट न अगतने पटते।

मेरी समक्त से श्रस्थन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफ-जता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं—

- (१) किसानों की दृढ़ता कि जमीने जल्दी न मिलीं, व बन्दोबस्त-संबंधी कप्ट न तूर हुए तो हम 'सत्याग्रह' करेगे, दब कर बैठ नहीं जायंगे।
- (२) क्सिन-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन करके सस्य-नीति का श्रवलम्बन करना।
- (३) यह हकीकत कि सममौता हुए विना किसानों में शान्ति न होगी—म इसका सब पन्न वालों मे एहसास ।
- (४) समकौते की वातचीत के सिस्तसिले में दिखाई गई किसानों की तरफ से एक श्रोर दढ़ता व दूसरी श्रोर सदुभावना की स्पिरिट।

जीवन में संघर्ष व समसौता दोनो के लिए समान स्थान है। सम-मौता जीवन की वृत्ति है व संघर्ष जीवन का नियम है। जब समसौता नहीं हो पाता है तो संघर्ष छिड़ता है। जो समसौते की उपेद्धा करके संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से विश्वह जाता है।

मुक्ते एक विस्वसनीय मित्र ने कहा था कि ट्रेंच साहब का कहना है इरिभाऊ बन्दोबस्त के बारे में तो कम जानकारी रखता है, परन्तु उसकी सञ्चाई का मेरे हृदय पर गहरा श्रसर हुशा है। उसकी सञ्चाई -तकाजा करती है कि किसानों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर दूं।' सुक्ते उनके इन इशारों में श्राहिंसा की विजय-ध्वनि सुनाई प्रदाती है।

#### : 38:

# कांग्रेस में प्रवेश

एक या दो वर्ष के बाद मैं चरखा-संघ से निकतकर 'गांधी-सेवा-संघ' में शामिल हो गया। चरखा-संघ के कर्मचारी की हैसियत से मेरा अधिकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता-मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बिजोलिया का किसान-कार्य श्रादि विविध प्रवृत्तियों में समय जाने लगा। श्रतः मैं गांधी-सेवा-संघ का सदस्य हो गया।

शायद १६२७ व २८ में एक रोज हट् ंडी आश्रम में श्री अर्जु नलाल सेठी व श्री दुर्गाप्रसाद आये। सेठीजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री व दुर्गाप्रसादजी या ने नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे। सेठीजी ने सुमले कहा, 'उपाध्यायजी, श्रव तो श्राप यहाँ जम गये हैं। मगडला, चरला संघ, श्राष्ट्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा श्रपना काम श्राप जमा रहे हैं। अतः श्रव कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। श्राप चाहें तो हम आपको इसका समापित बना सकते हैं श्रीर श्रापकी सलाह से ही सब काम-काज करेंगे।' सेठीजी के पहले-पहल दर्शन मैंने इंदौर में किये थे जब कि वे मदास की किसी—शायद वेलारी—जेल से झूट कर आये थे श्रीर एक बहुत बड़े जल्स के द्वारा उनका स्वागत वहां किया गया था। मैंने बडे ही भक्ति-भाव से उन्हे प्रणाम किया था श्रीर राजस्थान के पहले वीर के दर्शन करके मैं गद्गद् हो गया था। उस समय क्या पता था कि इन्हीं सेठीजी से भिडन्त का मौका श्राग जाकर श्रा जायगा। श्राज तो

सेठीजी सुके अपनाने के लिए आये थे। सुक्तपर स्नेह भी रखते थे।
मैंने जवाब दिया—'सुके रचनात्मक काम प्रिय है और उसीमे अपनी
शक्ति लगाना चाहता हूं, व थोड़ी-बहुत लगा भी रहा हूँ। यह मी
कांग्रेस का ही काम है, ऐसा आप मानिए। कांग्रेस-कार्य के दो विभाग
हें, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभाल रहे हैं,
दूसरे को मैं संभाल रहा हूं —ऐसा ही आप समिकए। इससे आपकोहमारी दोनो शक्तियों का सदुपयोग होगा, वे परस्पर-प्रक हो रहेगी।यदि
मैं सीधा कांग्रेस मे आ गया तो आपकी-मेरी शक्तियां टकराती रहेंगी;
क्योंकि आप एक स्वतंत्र नेता हैं, मैं महात्माजी का एक नम्न अनुयायी
व सिपाही। सुके उनके आदर्श, आदेश व नियमों के अनुसार ही काम
करना होगा, आप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि
उनका अनुगमन करें। अतः हमारी आपस में खीचातानी होती रहेगी।
फिर मेरी कोई ऐसी महत्त्वाकांचा भी नही है। अतः आपके प्रस्ताव को
स्वीकार करने में सुके ऐसा लगता है कि सब तस्ह अहित ही होगा।

मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यो न कांग्रेस को यहां पुनर्जीवित किया जाय ? मेरे त्राने से पहले ही वे व राहतजी (श्री जेमानंद 'राहत') एक बार ऐसा उद्योग कर भी जुके थे। इत्तफाकसे, कलकत्ता-कांग्रेस (१६२६) में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का त्रारोप लगा व प्रांतीय तथा श्रजमेर कांग्रेस कमेटी तोड दी गई त्रीर नये जुनाव का श्रादेश हुआ। इन दिनों में भी कलकत्ता गया हुआ था। वहां एकाएक पुष्कर के श्री सोहनलाल मिले जिन्होंने मुमसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि श्रव वहां किसके मरोसे कमेटी बन सकती है, तो मैंने श्रापका नाम ले दिया। मैं बिगड़ा कि 'मुमसे बिना पूछे क्यों मेरा नाम ले दिया। मैं तो ऐसे किसी मगड़े में पड़ना नहीं चाहता। श्रगर कमेटी ही मुमे लेनी होती तो सेठीजी खुद मुमे देने श्राये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। श्रापने यह श्रव्छा नहीं किया।' 'मैंने तो प्रांत के हित में तो श्रम्छा सममा वही सुमा दिया।' जैसे ही कमेटी टूटने की खबर श्रजमेर पहुंची, वावाजी श्रादि मित्रों ने, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, खुनाव बढ़ना व उसके लिए मुक्ते श्रागे करने का निश्चय कर लिया। जब मुक्ते मालूम हुआ तो मैंने बाबाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों में पड़ने को है; श्रतः मुक्ते हूर रख के ही श्राप इस काम को चलाइए।

'तो क्या श्राप इसे श्रनुचित व बुरा समकते हैं।'

'नहीं अनुचित व बुरा तो नहीं है; पर मैं इस योग्य श्रपने की नहीं सामता।'

'तो यदि यह काम बुरा नहीं है, श्रोर श्रापके साथी या मिन्न उसे करना चाहते हैं तो क्या श्राप उनकी मदद न करेंगे ? यह श्रापका कर्तक्य नहीं है ?'

'कर्तव्य भी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी योग्यता को देखकर ही।'

'तो हम श्रापसे सिर्फ इतनी ही मदर चाहते हैं कि श्राप चुनाव कमेटी के सभापति वन जाइए। हम पर श्रंकुश रखिए-हमसे कोई गलत काम मत होने दीजिए। बाकी काम सब हम खोग कर खेगे। श्रापको विलकुल तकजीफ न होने देंगे।'

'यह तो में वाहर रह कर भी कर सकू 'गा।'

बाबाजी—'नहों, में कमेटी में ही व सभी ऐसी खगह जहां से घाए घषिकारी रूप से हमे रोक सकें, घापको चाहता है।'

बाबाजी तो दढ संकरण कर ही चुके थे। उनका स्नेहाग्रह वोड़ना भी मेरे लिए कठिन था। 'श्रंकुश' वाली वात का महत्त्व भी मैं समसता था; श्रतः मैंने कहा—

'तो पहले ऐसा को तिए कि श्रजमेर व व्यावर के सभी सार्वजनिक चेत्र के मित्रों से इस वारे में राय ली तिए कि इस स्थान पर किसे विठाना चाहिए। यदि सबकी राय यह होगी तो मैं सोच्ंगा। लेकिन श्राप लोग मेरा नाम न सुकावें । उनकी त्रोर से ही नाम त्राने दी जए ।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर जिया। मेरा उद्देश यह था कि सार्व-जिनक रूप से कोई जिम्मेदारी जेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब अधिकांश जोगों के सहयोग की आशा हो। इससे मुक्ते स्थानिक मित्रों की रुचि-अर्श्च का पता जग सकता था। यदि जोगो की राय न हुई या कम हुई तो मुक्ते बाबाजी को समकाने का अच्छा अवसर मिल जायगा। बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने ज्यावर, अजमेर के सब मित्रों से पूछ जिया। १६ राय आपके व १४ राहतजी के पच में मिलीं। प्रायः समीं ने आपका नाम स्चित किया है। तब मैंने सोचा कि यह जिम्मेदारी तो कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होगे व खुनाव लडना होगा। प्रान्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा कि सब प्रान्तों से चुने हुए कार्यकर्ता खुला खीजिए, उनकी भी राय हुई तो सुक्ते आपके अनुकूल सोचने में बल मिलेगा।

तद्नुसार प्रान्तीय मित्रों की मीटिंग हुई, जयपुर के श्री पाटगीजी क भोपाल के श्री विहलदासजी ने मुक्ते यहां तक दबाया कि यदि ऐसे समय जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, श्रापके जैसा श्रादमी पीछे हटता है तो हम मानेंगे कि श्राप प्रान्त का हित करने नहीं श्राये हैं, श्रहित चाहते हैं।

इस परिणाम से मैं खुश हुआ। यह पता लग गया कि आम तौर पर लोग मुक्ते चाहते हैं। तब मेरे मन मे यह खयाल आया कि अब 'नाहीं' कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायेंगे, शायद जोग यह भी समकते लगें कि यह बढ़ा जिद्दी व अभिमानी भी है। दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो लोगो को यह शिकायत है कि लोग हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहां जब इतने मित्र सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो उससे लाम न उठाना शायद गलती भी हो और जैसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे मान्त का अहित भी हो।

इन भावों के प्रभाव में मैंने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया-

'मैं तैयार हूं, श्रापको जहां विठाना हो वहां विठा दीजिए। मगर एक शर्त है, यदि कोई भी अनैतिक बात हमारी तरफ से हुई तो मैं तुरन्त इस्तीफा दे द्ंगा।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार किया। यह मेरे कांग्रेस में प्रवेश होने की भूमिका है। चुनाव में दो नियमों पर कहाई से अमल करना तय हुआ—सेठीजी की पार्टी के खिलाफ कलकत्ते वाली टिकट वेचने की या दूसरी सार्वजनिक बुराइयों का ही प्रचार संयत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत आचेप कतई न हो। अपनी तरफ से कोई कान्नी गलती भी न की जाय।

मुक्ते याद पड़ता है, एक श्रवसर ऐसा श्रा गया था, जब मुक्ते खबर मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उछालने की—पर्चे छुपाने की—वात हो रही है, हमारी कमेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो मैंने फौरन वावाजी से कहा कि ऐसी बात होगी तो श्रपने उहराव के श्रनुसार मैं कमेटी में नहीं रहुंगा!

चुनाव के लिए श्री किद्वई साहव श्राये थे। मेरा उनका यह प्रथम ही परिचय था। एक बार सेठीजी की पार्टी की श्रोर से हमारी पार्टी के खिलाफ श्राई रिपोर्ट उन्होंने सुमे जांच के लिए दी। मैने श्रारचर्य से कहा—'हमारी पार्टी के संबंध में शिकायत, श्रौर श्राप सुमे ही उसकी जांच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को कैसे सन्तोष होगा ? किसी तीसरे श्रादमी को दीजिए न।'

'मैं जानता हूं कि आप सच्चाई को छिपावेंगे नहीं। आपकी पार्टी की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। किसी तीसरे आदमी की वनिस्वत मुक्ते आप पर ज्यादा विश्वास है।'

जव चुनाव में हमारी कामयावी हुई तो किदवई साहव ने हम खोगों को सुवारकवादी दी थी। तब मैंने कहा—'सुमे इस जीत पर खुशी नहीं है। यह वोटों की जीत है, कानूनी जीत है; नैतिक विजय नहीं है।'

जुनाव में भेरा नाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह

रखा गया था। मैंने सिर्फ साल-भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, परन्तु वाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३६ तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना सुके अपनी स्पिरिट के खिलाफ मालूम हुआ। मेरा नियम यह है—जन किठ-नाई, जोखिम, निन्दा का श्रवसर हो तो श्रागे, व मान-सम्मान, वहाई का हो तो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद मैं कांग्रेस के पद से हट गया। सिर्फ विचिन्न परिस्थितियों में एक श्रपवाद करना पड़ा था।

#### : ३२ :

### स्मरग्रीय घटना

१६२६ के दिसम्बर के महीने में हमने कांग्रेस-कमेटी का चार्ज लिया व १६३० की २६ जनवरी को प्रयम स्वाधीनता-दिवस मनाना था नये सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी। श्रजमेर में श्रार्य-समाज के चार्षिकोत्सव के सिवा सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की अल्ला किस गहराई तक पहुंच चुकी थी, इसका अन्दाज सुक्ते गुजरात बाढ के चन्दे के समय हुआ। श्री मणिलाल कोठारी उन दिनों मुक्ते चलते-चलते कह गये कि गुजरात बाह के पीड़ितों के लिए भी कुछ करना। मैंने सहज भाव से 'हां' कर ली। जब अजमेर के मित्रों से वातचीत की तो पता चला कि यहां तो चन्दा मुश्किल है। लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर से उठ गया है। पर सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि वादा कर चुका था। तव श्री दुर्गाप्रसादजी ने तजनीज सुमाई कि कमेटी के संयोजक आप वर्ने, खजांची वैद्यराज रामचन्द्रजी बनें, तो चन्दा भन्ने ही हो सके। फिर जितना रुपया रोज मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन सुवह दानदावाओं की सुची व रुपये भेजने का बीमा या मनीग्रार्टर नम्बर छापकर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है। ऐसा ही किया गया। तब जाकर कोई २०००) रु० व कपडा श्रादि वहां भेजा जा सका। इसी तरह खादी-फेरी के सिलसिले में जव इंदौर गया था तब वहां एक खादी-भंडार कायम करने के लिए रुपये एकन्न करने बगा तो व्यापारी समाज के लोगों ने कहा-अजमेर के नाम पर एक पैसा भी चन्दा हम लोग नहीं देंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के खिए कोई ४००००) इन्दौर से गये जिसका एक पैसा भी यहां नहीं भेजा गया, जबकि र यहां मिलना व खर्च होना चाहिए था। लेकिन श्राप खादी के खिए श्राये हैं तो श्रापको इनकार नहीं कर सकते । इसी तरह जब २६ जनवरी मनाने की न्यवस्था के सिलसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो वहां के लोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बड़ा कटु श्रनुभव हुआ है। श्रनमेर के जिये यहां से एक पैसा नहीं मिलेगा। तब मैंने जोगों को समकाया कि श्रजमेर से तो मैं ख़ुद भी पैसा मांगने श्राऊ' तो श्राप मत दीजिएगा---लेकिन यहां के कामों के लिए पैसा इकट्टा करके आपके विश्वास-पात्र जोगों के पास यहीं रखिए व यहीं खर्च कीजिए । श्रापको चाहिए तो श्रजमेर से उल्टा पैसा में यहां भिजवाता रहंगा। श्रीर छः मास तक केकड़ी की कमेटी के लिए अजमेर से रुपया मिजवाता भी रहा। ऐसे अश्रदा व श्रविश्वास के वातावरण में काम करना था। परन्तु परमात्मा की कृपा व महात्माजी के श्राशीर्वाद से. जब नई कमेटी बनी तो लोगों का उसपर विश्वास जसने लगा व आशाएं भी बढ़ने लगीं। चुनांचे अजमेर, केकड़ी ब्यावर व श्रन्य जगह भी स्वाधीनता-दिवस धुमधाम से मनाया गया।

इसके दो ही महीने बाद नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मुख श्राग्या। मैं श्रथम डिक्टेटर बनाया गया। पिछ्ड़ा हुआ व देशी-राज्यों से घिरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम-से-कम १०००) मासिक रुपया व १०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर—जिससे कम-से-कम १ साल तक तो लडाई चालू रह सके—यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए। भले ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्यों न खग जाय। साल-भर के जिए रुपयों का इंतजाम कर चुका था। पर स्वयं-सेवकों के २४० नाम ही आये थे; तब हमने तजवीज की कि ६ अप्रैल को स्वयं-सेवकों की दो टोलियां पैदल प्रचार के लिए मिन्न-भिन्न दिशाओं में श्रजमेर से निकर्ले। पहली टुकडी श्री नित्यानंदजी नागर—भूतपूर्व कमांडर इन चीफ, बूंदी राज्य—के नेतृत्व से ज्यावर जाने वाली थी। उसकी बिदाई देने के लिए १ श्राप्र ल १६३० की शाम को शाम समा होने वाली थी। मैं विदाई का माध्या देने के लिए समा के मैदान में घुसा ही था कि माई वैजन्माथजी ने कहा—'दा साहब, नागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर दिया! श्रीर समा की तो तैयारी हो गई। श्रापकी ही इंतजारी हो रही हैं।' सुम पर मानो किसी ने वल्ल गिरा दिया। मन में कहा—यह तो ऐन वक्त पर बढ़ा घोखा दिया। कोघ तो इतना श्राया कि नागरजी सामने मिल जार्य श्रीर मैं हिंसावादी होऊं तो गोली से उड़ा दूं। इस विषम परिस्थिति से मेरी श्रांखों में श्रांस् इल्लब्ला श्राये। यह देखकर वैजनाथजी ने कहा—'पर श्राय चिन्ता क्यों करते हैं, मेरी टुकडी चली जायगी।' मैंने मन में यही सोचा था श्रीर खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव रख दिया। मेरे इदय में उस दिन वैजनाथजी का जो मूल्य वढ़ा उसको श्रांकना कठिन है। ऐसे साथी को पाकर मेरी छाती फूली म समाई। मैंने कहा—तो श्रपने श्रादमियों को इकट्ठा कर लीजिए—कछ तो समा में भी श्राये ही होंगे। मैं श्रापकी टुकड़ी को बिदाई दे देता हूं।

विदाई के बाद कोई रात को १० बजे सत्याग्रह कैम्प में मैने नागरजी को बुजाया व उनसे बड़ी शांति व सद्माव से पूछा—'श्रापने कल जाने से इन्कार क्यों कर दिया ?' मैंने मन में निश्यच कर जिया था कि नागरजी को पहले पूर्ण सन्तोष देकर फिर उनसे श्राज की श्रवज्ञा का जवाब-तलब करू गा। उनके जैसा श्रादमी विना किसी बड़े कारण के ऐन मौके पर इन्कार नहीं कर सकता। श्रतः पहले मैंने उनके दिल को टटोजना मुना-सिव संममा। यही सुमे इस समस्या को श्राहंसात्मक रीति से इल करने का मार्ग सुमा। श्रहिंसात्मक श्रनुशासन सुख्यतः श्रन्दर से विकसित किया जाता है। में चाहता तो इसी बात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हटा सकता था; परन्तु मैंने कोरे अपरी श्रनुशासन को महत्त्व न देकर उसकी वह तक पहुंचना व उसका श्रसजी उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा—'सुमे कुछ ऐसा लगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी

ढीली-ढाली है। श्रापकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा भी सुना। लोगों ने यह भी कहा कि श्राप कमजोर श्रादमी हैं, कोई-न-कोई बहाना निकालकर सत्याग्रह न होने देंगे, न खुद ही जेल जायंगे।'

'यही बात है या श्रीर कुछ ?'

'बस यही श्रीर इतनी हो। इसिक्ए मैं सोच रहा हूं कि बंबई चला जाऊं। मुक्ते सत्याग्रह जरूर करना है।'

'श्राप बम्बई क्यों जावे ? श्रापको यही सत्याग्रह का मौका मिलेगा। श्रच्छा श्रव श्रापको यकीन कैसे हो कि यहां सत्याग्रह श्रवश्य चलेगा व मैं भी उसमें सम्मिजित होऊंगा।'

'श्राप सत्याग्रह की कोई वारीख निश्चित कर दे तो मुक्ते इतमोनान हो जायगा।'

'तारीख मैंने अभी तक इसिबए नहीं तय की कि मैं चाहता हूं कि कम-से-कम ४०० स्वयं-सेवक भर्ती हो जायं, जिससे १ साब तक तो जेब जाने वालो का तांता न टूटने पाने। पर अब तो मुक्ते आपका सन्देह दूर करना है, इसिबए इस शर्त को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूं। अच्छा २० अभे ब हो तो कैसा ?

'हां, बहुत ठीक है। अब सुसे कोई श्रापत्ति नही। कल मेरी टुकड़ी को बिदा कर दीजिए।'

'श्रोर मैं चाहता हूं कि २० ता० को ब्यावर में सत्याग्रह शुरू करने का भी गौरव श्रापकी हुकड़ी को मिले ।

श्रव तो नागरजी बहुत प्रसन्त हो गये। मैने फिर कहा-

'श्रौर मेरा यह निश्चय है कि २० तारीख को ही श्रजमेर में मेरे नेतृत्व में नमक कानून वोडा जायगा। श्रव तो श्रापको दोनों बातो का इतमीनान हो जायगा न ?'

नागरजी ने भ्रानन्द से उछ्जकर मेरे पांव पकड़ जिये । वे मेरी सरफ से इतने सब भ्राकस्मिक व अनुकूल निश्चर्यों के लिए तैयार न थे। जब उन्होंने कह दिया कि श्रव सुके पूरा इतमीनान व सन्तोष हो गया तब मैंने कहा- 'श्रापका तो पूर्ण समाधान मैंने कर दिया, अब मेरे समाधान की बारी है। देखिए, श्राप बून्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह चुके हैं। सेना के शासन व श्रनुशासन से खूब वाकिफ हैं। मैं तो एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मेरे वाप-दादों में भी कभी कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ। यों भी मैं बोदा श्रादमी गिना जाता हूं, श्रोर शायद किसी सेना के संचालन की योग्यता भी नहीं रखता हूं। परन्तु श्रापसे यह जानना जरूर चाहता हूं कि श्राज श्रापने श्रपने सेनापित की जो श्रवज्ञा की है श्रौर जिस तरह ऐन मौके पर की है, वैसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ?

'नहीं, हरगिज नहीं।'

'तब, आप ही बताइए कि मुक्ते आपके व आपकी दुकड़ी के लिए श्रव क्या कार्रवाई करनी चाहिए ? आप मेरी जगह होते तो क्या करते ? शायद गोली से उड़वा देते । मेरे भी जी में ऐसे कड़े अनुशासन के भाव आये थे, आपका गुनाह मुक्ते गोली मार देने के काविल ही संचा था, परन्तु मैंने उसे सत्याग्रही तरीके से इल करना मुनासिव समका। अव बताइए मैं क्या करू'।'

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भांति सुमसे माफी मांगी, श्रीर कहा—'मैं सेनापित रहा होकर भी नालायक सिपाही साबित हुआ, आप सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापित साबित हुए। श्राज आपने मुक्ते सदा के लिए जीत लिया। तबसे नागरजी का जो विश्वास सुमपर बैठा है वह आज तक दूटा नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी टुकड़ी को विदाई मैंने दी तब भरी सभा में उन्होंने मुक्तकण्ड से अपना अपराध स्वीकार किया, मेरी माफी मांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए। इससे मुक्ते नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय मिता।

पूर्व-निरस्य के श्रतुसार २० श्रप्नें ता १६३० को श्रतमेर में मेरे नेतृत्व में व ज्यावर में नागरती के नेतृत्व में नमक-कानून टूट गया।

#### : ३३ :

## बहिष्कार

इसके पहले की एक श्रोर घटना याद श्रा गई, जिसमें सुक्ते अपने घर में ही एक भारी 'सत्याग्रह' का सामना करना पड़ा । इसमें मेरी रखता तथा श्रहिंसा दोनों की काफी परीचा हुई । रेवाड़ी मे एक भगवज्रिक श्राश्रम है । वहां श्री जमनाजालजी के साथ मै भी गया था । वहां के तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजी महाराज से नीचे जिस्से श्रनुसार जमना-जालजी की बातचीत हो रही थी कि मै पहुंच गया—

महाराज—'खान-पान के बारे में श्रापके क्या विचार हैं ?' जमनाजाजजी—'शुद्ध मोजन, शुद्ध पात्रों में शुद्धता से बनाया हुआ हो तो सुमे किसी के भी हाथ का खाने में श्रापत्ति नहीं है।'

'क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्या मत है ?'
'सेटजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है।'
'तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परदेज न होगा?'
'क्या परदेज हो सकता है ? मगर पूर्वोक्त तरह से बना हो।'

तब महाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो उनके श्राश्रम की पाठशाला में ही शायद पढ़ता था, बुलाकर कहा— 'देखो, श्राज जमनालालजी व उपाध्यायजी तुम्हारे यहां खाना खायेगे। तुम श्रपने घर कह दो।'

जमनाजाजजी---'जेकिन मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है। क्योंकि मैंने श्रापसे कहा है कि पात्र शुद्ध होना चाहिए, व शुद्धता के साथ वना हुआ होना चाहिए। इनके घर पर न जाने कैसे पात्र हों, व न जाने किस तरह खाना बने।'

महाराजजी—'तो ऐसा करो, (हरिजन वालक से) तुम अच्छी तरह नहा-घोकर, आश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाओ और आप लोग वह मोलन करेंगे।'

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खड़ा हो गया। मन मे यह तो हुआ कि महाराजजी ने अपने को अच्छे पेंच में डाज दिया। परन्तु यह भी खयाल आया कि जैसा हम दावा करते हैं वैसी ही परीक्षा का अवसर अगर आ गया है तो पीछे हटना कायरता ही होगी।

हम दोनों ने कहा—'हां, इस तरह मोजन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पाठशाला के कई वालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजन वालक भी था, चूरमा-वाटी बनाया वहम दोनों ने वह प्रसाद प्रहण किया। दूसरे-तीसरे ही दिन अलगारों में बढ़ी-बढ़ी सुिलयों में इसका समाचार छुपा। इमने इसका अनुमान पहले से कर लिया था। अजमेर पहुंचते ही मैंने अपनी मां से कहा—'आज से मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दिया करो। मेरे पानी का बर्तन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। मैं आप लोगों की रसीई में भोजन नहीं करूंगा।'

मां हक्का-वक्का रह गई । पूछा-- 'श्राखिर वात क्या है ?' मैंने सब मामला क्यान किया। वह विगढ़ कर बोली-- 'तो वाह ! कहीं ऐसा हो सकता है, तुम अलग खाओ व हम श्रलग खावे-- यह कभी नहीं हो सकता।'

'लेकिन बिरादरी वाले ऐतराज करेंगे । मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों को कठिनाई में पढ़ना पड़े ।'

'तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे श्रलग नहीं रह सकते।'

जब मैंने अपनी धर्मपत्नो को सममाना चाहा तो उसने श्रीर भी विगड़कर कहा, जब जीजी जैसी वृदी व पुराने विचार की को कोई श्रापित नहीं है तो श्राप समकते हो मुक्ते श्रापित हो सकती है, व मैं यह स्वप्न में भी गवारा कर सकती हूं कि श्राप श्रवहदा खार्ये-पियें ? यह तीन काल मे नहीं हो सकता।

पत्नी से तो मैं यही उम्मीद रख सकता था—बेकिन मां की हस उदारता के लिए मैं तैयार नहीं था। उसके इस जवाब में मातृ-इदय की सारी विशेषता व महत्ता छिपी हुई मैंने देखी। श्राज भी मां का वह साहस मुक्ते कई बार याद श्राता है श्रीर कठिन श्रवसरों पर मुक्ते बहुत बल देता है।

किन्तु पिताजी ज्ञमा करने वाले नही थे। वे अपने विचारों के बढ़े ही दढ़ हैं। वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारों से यों नाराज थे; परन्तु छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उत्तरा है। तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें कैसे बरदाश्त हो सकती थी? उन्होंने मुके बहुत डांटा—'तुमने यह धर्म-विरुद्ध आचरण क्यों किया?'

'इसे मैं धर्म-विरुद्ध नहीं मानता। जिसे मैं धर्म-विरुद्ध समस्ता हूं। उसे नहीं करता हूं। यह केवल समाज की प्रथा के विरुद्ध कहा जा सकता है।'

'तो क्या तुम समाज में नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम मानना जरूरी नहीं है ?'

'जिन नियमो या प्रथाओं से समाज का श्राहित होता हो उन्हें तोड़ डाजना हो उचित है। यह समाज की बड़ी भारी सेवा है।'

'पर जब तुम परिवार में रहते हो तो परिवार वालो से बिना पूछे तुमने ऐसा काम क्यो किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पड़ना पड़े।'

'श्रापकी यह दलील कुछ श्रंश तक ठीक है। लेकिन जिन परिस्थि-तियो मे यह हुआ उसमें परिवार वार्कों से पूछने की गुंजाहश नहीं थी। श्रीर उसका श्रव यह इलाज है कि श्राप परिवार से मुसे पृथक् समस लें। मैंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया करो व पानी का बरतन भी यहीं रखवा दो। मै आप लोगों के चौके चूल्हे, पानी आदि से दूर रहूंगा। पर वे दोनों नहीं मानतीं। आप उनको समका दे तो मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है।'

जीजी दस से मस न हुईं। यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ। उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो में खाना-पीना छोड दूंगा, पुष्कर चला जाऊंगा व प्राया दे दूंगा। मैंने उन्हे तरह-तरह से समकाया कि अपराध मेरा है तो सुक्ते जो चाहें द्र्यंड दे दीजिए, पर आप क्यो यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोद्यंजी ने भी समकाया पर एक दो दिन वे नहीं ही समसे।

तब मैंने उनसे कहा---'श्रापको यह प्रायक्षित्त का श्राप्रह छोड़ देना चाहिए।'

'तुम जानते हो, मैं श्रपने विचारों का बड़ा पक्का हूं।'

'लेकिन मैं भी श्राप ही का तो पुत्र हूं। श्रापका यह गुरा मुक्ते भी विरासत में मिला है। मैं भी यों किसी की धमकी से श्रपने विचार छोड़ने वाला या कुछ श्रीर करने वाला नहीं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्राप इस बात पर जोर न हैं।'

'नहीं, तुम नहीं मानोगे तो सुके प्राण दे देने होंगे।'

'तो यह मेरा बुर्भाग्य है। यदि मेरे भाग्य मे यही जिखा है, तो यह देजेगा भी कैसे ? यदि संसार में मेरे जिए यही मशहूर होना है कि एक ऐसा पितृ-घाती पुत्र जन्मा तो मैं इस अपकीर्ति को सहूंगा, भुगत्ंगा, और क्या उपाय है ? जेकिन आप यदि सुमे अपराधी समकते हैं तो सुमे क्यों नहीं कहते, जा सुमे सुंह मत दिखा, पुष्कर में इब मर। देखिए, मैं उसका पाजन करता हूं या नहीं।'

पिवाजी के धार्मिक संस्कारों को श्राघात पहुंचा था, यह सही; परन्तु इससे भी श्रधिक उन्हें जाति से बहिष्कृत होने का डर था, जो श्राखिर सामने त्रा ही गया। कोई १२--१३ साल तक हमारा परिवार बहिष्कृत रहा।

एक सहानुभूतिशील मित्र ने कहा—'उपाध्यायजी, श्राप सिर्फ इतना ही कह दीनिए कि यह खबर गलत है। लोग इसीको प्रमाण मानकर बहिष्कार उठा लेंगे।'

'यह इतनी-सी बात तो बड़ी भारी है। मनुष्य किसी-न-किसी एक बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के धन-बल, किसी के विद्या बल, किसी के सत्य-बल। मेरे पास और कोई बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत मैं जी सकता हूं व जी रहा हूं। आप उसीको मुक्तसे छीन लेना चाहते हैं। उसे खोकर मैं जाति में मले ही आ जाऊंगा, पर अपने जीवन से हाथ धो बेंटूंगा। क्या आप इतनी बड़ी कीमत लेना या मुक्तसे दिलाना चाहते हैं?

सित्र चुप हो गये। श्रपने जीवन में पिताजी के 'सत्याग्रह' का सामना करने का यह पहला ही श्रवसर था। इसमें जो मानसिक संघष हुआ उसे सहने का बल केवल 'श्रहिंसा' के द्वारा ही मिल सकता था। इस प्रसङ्ग पर सुके उसकी नाप निकालने का श्रव्या मौका मिला।

#### : ३४ :

# एक दूसरा सत्याग्रह

जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याप्रह का सामना करना पड़ा था। १६३० के नमक कानून को तोड़ने में बहुतेरे छोटे-बड़े कांग्रेसी जेल में श्राये । श्रजमेर में दो पार्टियां थीं-पुक सेठीजी की.दूसरी इम लोगों की। जेज में दोनों तरफ के जोग आये। वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने यह कोशिश की कि दोनों दल एक हो जायं। समे ऐसा लग रहा था कि अपरी चेपा-चापी से ऋधिक लास न होगा। यहां जेल में कुछ दिन साथ रह लेने के बाद शायद सनी-मालिन्य मिटने में ज्यादा सुविधा होगी। मेरे सन्मान्य मित्र सास्टर लक्सीनारायगाजी-ध्रव स्वासी श्रीमानन्दजी वीर्य-को, जो समकौता कराने वालों में मुख्य थे, यह लगा कि मैं सम-मौवा नहीं चाहता हूँ । उन्होंने सुमसे कहा उपाध्यायजी, मैं समसौते का यरन कर रहा हूं, जब कि उसमें श्राप कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, श्रापका खयाल गलत है। मैं भी समसीता ही चाहता हुं, परन्तु जल्दी करने से वह कच्चा रह जायगा—यह श्रन्देशा सुके है। उनका इससे समाधान न हुआ व उन्होंने मुक्तसे कहा-- नहीं, श्राप समभौता नहीं चाहते हैं, मैं श्रापको इसमें दोषी मानता हूं व इसलिए श्रापके विरोध में श्रनशन करू गा।' वहुत करके उन्होंने यह भी कहा था कि दो-तीन दिन के वाद मैं पानी भी छोड़ टू गा ।

मैं जानता था कि मास्टर साहब वड़े रह प्रतिज्ञ हैं। हम दोनों में परस्पर बहुत प्रेम व आदर भी था। वे वड़ी गलतफहमी के असर में श्रागये थे। मैं श्रपमी भावनाश्रों को खूब श्रन्छी तरह जानता था—एक बार फिर श्रपने इदय को टटोला—उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रहे। मैंने कहा, मैं श्रापसे ठीक कह रहा हूँ कि मेरी भावना छुद्ध है, श्रापको ऐसा सत्याप्रह नहीं ठानना चाहिए।

उन्होंने नहीं माना, कहा---'मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब नहीं दल सकती। आप अपना हृत्य साफ कीजिए।'

'तो मुक्ते कहना होगा कि यह श्रापका सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है। श्रीर दुराग्रह मुक्ते कभी दवा नहीं सकता। मुक्ते बढ़ा दु:ख है कि मैं श्रापको श्रपनी सचाई समका नहीं सका।'

वे अपने ढोले—स्थान पर चले गये। इस घोषया से सभी राजनैतिक बन्दियों में सन्नाटे की गम्भीर लहर फैल गईं। मेरे भिन्न सुके
समकाने आते थे कि मास्टर साहब को सन्तोष देकर इस अप्रिय कायड
को समाप्त कर देना चाहिए; पर मैं हैरान था कि जो आशय मेरा नहीं है
उसको गलत समककर कोई कुछ कार्रवाई करे तो मेरे पास क्या उपाय
है, सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायक्षित्त को शांति से सहन करूं व
परमात्मा से उसकी शक्का-निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता रहूं। उनके
कष्ट या प्राया जाने के भय से फूठ-मूठ ही कोई बात कुबूल कर लेना
तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुआ। मैने मन में सोचा कि जो
कुछ परमात्मा को मंजूर होगा वह हो जायगा। मुके निश्चय था कि
मास्टर साहब ने जो कह दिया है वह अब होकर ही रहेगा। उनकी
मृत्यु का भार मुके सिर पर लेना ही होगा। परमात्मा की ऐसी इच्छा
है तो यही सही।

मैंने मास्टर साहब के पास जाकर कहा—'श्रब तो जो कुछ होगा वह सब परमात्मा के श्रधीन है। यदि मैं सच्चा हूं तो परमात्मा सुके श्रापके इस घोर तप को सहन करने का बल देगा। पर मेरा एक श्रनुरोध जरूर है। जब तक श्रापका श्रनशन चालू रहे तब तक श्रापकी हर प्रकार की सेवा मैं करू गा। श्राप श्राराम से लेटे रहिए--यह सौभाग्य में दूसरे को नहीं लेने देना चाहता।'

'मुक्ते खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी—श्रीर सब प्रकार की सेवा तो मैं श्रापसे ते भी नहीं सकता। लेकिन मैं श्रापके प्रस्ताव को श्रमान्य भी नहीं कर सकता; श्रतः श्राप, जब-जब मैं चाई, उपनिषद् पढ़कर मुक्ते सुनाते रहिए।'

'लेकिन इस बीच श्राप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए कि इसमें सचसुच मेरा कोई कसूर है क्या ? कोई इकीकत श्रापके सामने श्रावे तो श्राप उसे मेरे सामने रखिए व मेरा जवाब या सफाई सुन जीजिए। इसमें क्या हुई है ?'

'हर्ज कुछ नहीं—मैं जरूर ऐसा करू गा।'

मुक्ते बड़ा हर्ष हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने मुक्तसे कहा— 'उपाध्यायजी, मैने खूब झान-बीन कर्र्ला—आप इसमें निर्दोष हैं। श्रतः अब मुक्ते इस उपवास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा।'

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिये। एक महान् श्रानि-परीचा से परमात्मा ने मुक्ते उवारा। मुक्ते इस समय प्रह्वाद का स्मरण श्राया। जलती होती में से उसे मगवान् ने इसी तरह वचाया होगा।

मुक्त कहें बार, बड़े नाज़क अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है कि जब मैंने अपने हृदय को टरोज़कर अपनेको निर्दोष पाया है तो वहें से बढ़े भय व धमकी का तिज्ञ-सात्र असर भेरे मन पर नहीं हुआ है। उत्तरा यह कुत्रहल पैदा होजाता है कि देखो परमात्मा इस मुसीवत से क्या नतीजा—शुम निकालता है। अक्सर मेरे पास लोग आये हैं—'हम इस तरह अखवारों में ख़पदा हैंगे, घूल उदा हैंगे, पोल खोल देंगे—आदि कहते हुए। मैं उन्हें सीधा जवाब देता हूं 'तो पहले यह सब कर लीजिए। पीछे बातें करेंगे। अभी आप बात करने नहीं आये हैं, मुक्ते दवाने व दराने आये हैं। ऐसी दशा में वात करना फिज़्ल है।' और मेरे मन पर तनिक भी आतक्ष नहीं छाता कि अब क्या होगा। ऐसे

समय मेरे मन में इस प्रकार विचार उठते हैं—यदि श्रपना दोष नहीं है, तो इनको ग्रराई वदनामों से श्रपना कुछ बिगड नहीं सकता—इन्हों की इज्जत कम होगी। यदि श्रपन दोषी हैं तो श्रव्यल तो उसे कुयूल कर लेना ही श्रव्या है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों न लावे? यदि यह मेरे सुधार के लिए ऐसा करता है, तो मुक्ते उसे धन्यवाद ही देना चाहिए। यदि उसकी नीयत महज मुक्ते बदनाम करने की है तो इसका फल यह श्राप पा जावेगा व उसकी बदनीयती उसे दुःख देगी न कि मुक्ते। इन विचारों में मुक्ते ऐसे श्रवसरों पर बढ़ी शांति व बल मिलता हैं।

### ः ३५ :

# बलाइयों के बीच

सम्भवतः १६३१ की बात है। मैं जेल से छटा ही था कि माई श्रोम् दत्तजी का बुलावा श्रमरसर (जयपुर) से श्राया- 'बलाहयों की बहुत बडी पंचायत है। उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत श्रच्छा श्रवसर है। श्राप जरूर श्राइए ।' १६२७ में ही हम लोगों ने एक 'श्रक्टत सहायक मण्डल' बनाया था जिसका मैं समापति था। श्री टेशपांडेजी मंत्री व कपुरचंद्रजी पाटणी सदस्य थे। प्रकृत क्रूप से उसका कार्य जय-पुर राज्य में ही चलता था। पाठशाला में, दबी-दारू, सफाई, दुर्व्यसन-निषे घ. श्रादि का शबन्ध उसके द्वारा होता था। ग्रतः मैं तुरंत श्रमरसर पहुंचा। ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुछ पहले नीम के थाने (जयपुर का एक जिला) के पुलिस इन्स्पेक्टर श्राये । सुससे कहा-जयपुर-राज्य में सभा बुलाने की सुमानियत है, श्राप लीग सभा न करें. न व्याख्यान दें। माई कपूरचन्द्रजी व देशपांडेजी भी वहां थे। हसने उन्हें जवाब दिया कि सिर्फ जयपुर-शहर में बन्दी है, (उस समय ऐसा ही था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा-ग्राप हजाजत मंगा लीजिए, फिर न्याख्यान दीजिए। हमने कहा- जब इजाजत की जरूरत नहीं है, ती क्यों मंगाई जाय ?

'तो मैं आपको मना करता हूं कि आप सभा में व्याख्यान न दें।' मैं समक गया कि मैं जेख से अभी छूटा हूं, इसखिए पुलिस यह गडवड कर रही है। 'तो श्राप जयपुर-राज्य से तार देकर मनाई-हुक्म मंगा लीजिए।' 'मैं क्यों तार दृं, मैं तो यहीं श्रापको हुक्म दे रहा हूं।'

'तो श्राप बिखित हुक्म दे दीजिए। हम जानते हैं कि श्रापको ऐसा कोई श्रक्तियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से मिदने की नहीं है, श्रतः हम मान लेंगे, श्रीर श्रापके हुक्म के खिखाफ जयपुर-राज्य से बिखा-पढ़ी व दूसरी मुनासिब कार्रवाई करेंगे।

'जिखा हुक्म तो मैं नहीं दू'गा-जबानी ही काफी है।'

'पर हम तो काफी नहीं समसते । अगर आप जिलित हुक्म नहीं देते हैं तो मैं जरूर सभा में बोल्'गा । जवानी हुक्म हम जोग आपका नहीं मान सकते ।'

'देखिए, श्राप ख्वामख्वा बखेड़ा करते हैं । इसका नतीजा श्रब्छा न होगा।'

'वखेदा श्राप खडा करते हैं या हम ? जब रियासत में सभा करने व व्याख्यान देने की मनाई नहीं है, तो हम कैसे मान जें ? फिर श्रगर श्रापको विश्वास है कि श्राप कानुनन सही कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं जिखित हुक्म दे देते ? हम तो श्रनुचित होते हुए भी उसे मान खेने को तैयार हैं। श्रव बखेदा श्राप खडा करते हैं या हम ? श्रापको यह समक जेना चाहिए कि हम इस तरह बुड़की में श्राजाने वाजे जोग नहीं हैं।'

श्रव वह कुछ दवे। कोई माकूल जवाब उनके पास न था। यह देख मैंने कहा—'श्रापको यह सन्देह है कि हम जोग बलाइयों को राज के खिलाफ मड़कावेंगे? यह समा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए बुलाई गई है। श्राप इतने परेशान क्यों होते हैं? श्राप भी समा में चिलाए न! श्राप भावयों की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर मेज दीजिए। वहां वालों को जो कुछ करना होगा, हमपर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। श्राप क्यों सुफ्त में यह बला श्रपने सर पर खेते हैं? श्राप या तो नये श्रादमी हैं, या कानून-कायदे से वाकिफ नहीं हैं। श्रापका जवानी हुक्स इस मानने के नहीं। ज्याक्यान जरूर देंगे—तब श्रापकी बात क्या रहेगी ? उल्टा जयपुर वाले भी श्रापको ढाटेंगे कि ज्यर्थ में तुमने एक पेचीदी हालत पैदा कर दी। सम्भव है, कगडा बढ़ा तो, श्रापकी नौकरी पर भी जौफ श्रा जाय।

श्रव वह श्रीर भी विचार में पड़ गये। इतने में हम लोग सभा में गये—उन्हें भी साथ ले गये। एक-दो न्याख्यान के बाद वे यह कह कर चले गये कि मैंने देख लिया। इसमें कोई श्रापत्ति की बात नहीं है। श्राप लोग शौक से सभा कीजिए।

₩ ₩ ₩

इससे भी श्रिषक दिलचस्य एक वाक्या इसी अमरसर का और याद आता है। जब अमरसर में खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफी बनने लगी तो वहां के ठाकुर साहब के मन में कुछ लालच आया। वे रावजी कहलाते हैं और शेखावत राजपूतों में सबसे ऊंचे सममें जाते हैं। उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारों को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय से जितनी खादी जाय उस पर की थान एक या दो पैसा कौड़ी (चुड़ी) ली जाय। यह कौडी लेने का अधिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस समय इत्तफाक से खादी-आअम में श्री देशपांडेजी व मैं दोनों मौजूद थे। हमने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कौड़ी लेने का अधिकार रावजी साहब को नहीं है। अतः हम कौडी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कहलाया कि जब तक आप कौड़ी न देंगे—माल नहीं लदने पावेगा!

हम लोगों ने सोचा कि यह श्रव्ही जबदंस्ती रही । इसे हम हरगिल बरदारत नहीं कर सकते । किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कौन सुनवाई करेगा ? मैंने कहा—'कोई करे या न करे, श्रवुचित लाग हम नहीं दे सकते । हमें श्रपने इनकार पर दद रहना चाहिए—परिणाम जो निकलेगा सो देखा जायगा।' इमने कहला दिया कि माल परसों जरूर बदेगा। हम छः सात श्रादमी श्राश्रम में हैं। सब दंटों के साथ रहेंगे। जब तक इम जिन्दा हैं तब तक तो माल रुक नहीं सकता। हमारी लाशें विद्धा देने के बाद ही श्राप भन्ने मान को रोक सके। श्रव तो कर्मचारी विद्याया—शायद खुद ही श्राश्रम में श्राया श्रीर कहने लगा—'साहव, इस बलेंडे में मेरी नौकरी मुफ्त में चली जायगी। मैं तो मजबूर हूं, जैसा रावजी साहब हुक्म देते हैं, वैसी तामील मुफे करनी पहती है। श्राप हो रोज श्रीर मेरे खातिर एक जाइए, में खुद शाहपुरा जाता हूं व रावजी साहब को सारी परिस्थित समसता हूं। श्राप खोग भी वहां चलें तो श्रीर भी श्रव्हा रहेगा। श्राप लोगों की बातो का जरूर उनपर प्रसाव पढेगा।'

हमने कहा—'श्रापके खातिर हम एक हक्ता रक जायंगे। हम न श्रापको तुकसान पहुंचाना चाहते हैं न रावजी साहब को। खेकिन किसी को घांघली हम वरदारत नहीं कर सकते। हम महात्माजी के उसूज पर चलने वाले लोग हैं। न डरते हैं, न डराना चाहते हैं।'

नतीजा यह हुआ कि रावजी साहव ने दूसरा हुक्म दिया कि खादीआश्रम वाले जो माल मेजें उसको तहसील में दर्ज करा दें श्रीर जब यह
सावित हो जायगा कि हमें कौदो लेने का हक है तो सारे माल को कौदो
चुका दी जायगी। हमें इस पर कोई ऐतराज नही था। लेकिन साथ ही
उन्होंने श्रपने कर्मचारी को दूसरा हुक्म यह भी दिया कि वेजारे—वलाई
लोग जो माल खादी श्राश्रम को वेचें उस पर तहसील से छाप लगावें
व की थान एक पैसा लेकर छाप लगाई जाय। मतलव यह कि खादीश्राश्रम को छोडकर उन्होंने यह लाग वेजारों (बुनकरों) पर लगा दी।
श्रव वेजारों में हलचल मच गई। हम लोगों के सम्पर्क में श्रात रहने के
कारण वे पहले जैसे दब्बू नहीं रह गये थे। वे हमारे पास श्राये। हमने
कहा—दिखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है—रावजी साहव ने यह
जयरदस्ती का लड़ा तुम्हारे पीछे लगा दिया है। परन्तु हमने राज वालों
को वचन दिया है कि हम श्रापके व प्रजा के कगड़ों में नहीं पढ़ेंगे।
सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। श्रतः हम तो श्राप लोगों की सेवा खादी,
पाठशाला, श्रीपधालय, श्रादि के रूप में ही कर सकते हैं, व करते हैं।

श्चापको श्रपनी लहाई खुद ही लहनी पहेगी। श्राप वयपुर वाना चाहो तो हम ऐसे श्रादमियों को लिख सकते हैं वो हन मामलों में पहते हैं, वे श्चापकी मदद कर सकते हैं। लेकिन श्चाप यह तो सोचिए कि न्यों रावजी साहव ने हम पर से कौड़ी उठालों व न्यों श्चाप पर लगा दी ?'

उनमें से कुछ ने एक-साय कहा—साहव श्राप लोग जबरदस्त हैं, श्राप मिड़ गये। श्रापसे नहीं चली तो श्रापको छोड़ दिया श्रीर हमें गरीव बेक्स समक के मार दिया!

'तो, इसका वस सीघा इलाज यही है कि तुम भी जबरदस्त बन जाशो।'

बाद में तो सैकड़ों की तादाद में वे सारे स्त्री-पुरुष तहसील में गये व दिन भर घरना दिये वैठे रहे। कहा—'जवरदस्तों के झाने तो आपकी चली नहीं, हम गरीवों का क्यों पेट काटते हैं?' श्रन्त में वे भी रावजी साहब के पास श्रजीक हुए व उन पर से भी यह नया लट्ठा उठ गया।

रावजी साहव के मुकाबसे में, जो कि वहां तमाम ठिकानेदारों में बांके राजपूत निने जाते हैं, सीधे सत्याप्रह की यह पहली विजय थी, जिससे लोगों में वहे वस, श्रास्म-विश्वास व श्राशा की सहर फैस गई।

### ; ३६ :

# श्रहिंसा प्राणों का मोह नहीं

एक बार जोधपुर में एक जैन मुनि श्री मिश्रीजाल जी ने आपस के साम्प्रदायिक कराही को मिटाने या एकता कराने के उद्देश से अनशन-किया। कुछ दिन बीत जाने पर भी श्रनशन-समाप्ति के कोई चिह्न नजर नहीं आते थे व मुनिजी के प्राया खतरे में पढ गये। इससे स्वमावतः ही जैन श्रावको व साधुश्रो में बढ़ी हलचल मची। उन दिनो ब्यावर में एक-हो जैन सनि ऐसे रहते थे जो सुकपर कृपा रखते थे। इस कठिनाई के श्रवसर पर उन्होंने सुक्ते बलाया श्रीर कहा कि ऐसा उपाय कीजिए जिससे सुनि के प्राण बच जायं। उनकी यह प्राण बचाने वाली दलीक मुक्ते नहीं जंची। मैने उनसे कहा-'मुनिजी एक अंचे उद्देश से अनशन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमे उन्होने जल्दबाजी की हो. परन्त हमे उनका उद्देश पूर्ण करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए. न कि उनके प्राया बचाने की। वे भी मुनि हैं और आप खोग भी मुनि हैं। सनियों को प्रायों का इतना मोह क्यों होना चाहिए ? हम लोग जो कि गृहस्य हैं. ऐसा मोह रखें तो चल सकता है। पर मुक्ते खद ऐसा मोह नहीं होता। मनस्वी पुरुषों के सामने उनका उद्देश मुख्य होता है। उसकी सिद्धि के लिए वे प्राणो का कुछ मूल्य नहीं सममते। सुमे तो उल्टा यह डर जगता है कि हम लोगों के इस मोह से मिश्रीखावाजी में कहीं कोई कमजोरी न श्राने जगे। श्रतः यदि मेरा बस चले तो मैं सम्प्रदायों में एकता कराने की श्रवश्य कोशिश करूं श्रीर इस तरह उनके प्राय

बचानं का उद्योग करूं। परन्तु येन-केन-प्रकारेण मिश्रीलालजी को सममा-बुमाकर श्रनशन छुड़ाऊं—यह सुमसे न हो सकेगा। हां, यदि उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देगी तो मैं जरूर उनसे कहूंगा कि यह श्रमीष्ट मृत्यु नहीं, श्रात्म-धात है। उसी समय किसी ने कहा— 'श्रहिंसा का यह गलत श्रथे है। किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसकी जान बचाने का जैसे-तैसे उद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति वड़ी हिंसा है। इतने महान् त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमें सममाना चाहता है उसे तो हम एक श्रोर रख दें व केवल उसके प्राण् बचाने की वार्ते करें तो यह उसके त्याग की बुरी तरह श्रवहेलना ही हुई। इससे न उसका उद्देश ही प्रा होगा, न उसके प्राण् ही बचेंगे, यदि वह सच्चा श्रादमी हुआ।'

मुनियो ने कहा-श्रापने विलकुल सच कहा है।

\$ \$ \$

इससे मिलता-जुलता एक श्रौर प्रसंग सुक्ते याद श्रा रहा है। मांग-रोल (काठियावाड) में गो-वध बन्द कराने के उद्देश्य से श्री रामचन्द्र वीर वस्वई में श्रमशन कर रहे थे। ये वैराट (जयपुर) के रहने वाले हैं श्रौर १६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रह चुके हैं। सुक्त पर कुछ श्रद्धा भी रखते थे। इचफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन श्रववारों में यह समाचार छुपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बलगम में खून श्राने लगा है, उन्होंने मौन ले लिया है और ढाक्टरों ने हिदायत दी है कि उनसे कोई मिले-जुले नही व उन्हें पूरा आराम दिया जाय, उसी दिन में बम्बई पहुंचा। खबर पढते ही न रहा गया व उनके स्थान पर गया। मेरे वहां जाते ही वे उठ बैठे, पलंग से नीचे उतरकर सुक्ते श्रणाम किया व बातें करने लगे। मैंने कहा—'यह शिष्टाचार दिखाने का श्रवसर नहीं है। आपकी हालत नाजुक हो रही है, प्राण संकट में हैं, ढाक्टरों की सलाह है आप बिलकुल आराम करें, तो इतनी तकलीफ की क्या जरूरत ? श्रांर फिर श्राप बोलने भी लगे। श्रापने तो मौन लिया है न ? भें तो सिर्फ श्रापकी हालत देखने श्राया—सुमस्ते रहा नहीं गया। श्रव श्रगर मेरे श्राने से श्रापके शरीर का कष्ट बढा तो सुक्ते बड़ा दुःख होगा। श्राप चुप साधकर लेट जाइए।'

'ठीक है, लेकिन भ्रापके भ्राजाने के बाद में बिना बोले कैसे रह सकता था ?' सुमे मालूम हुमा कि इससे पहले महास्माजी ने भी उन्हें लिखा था कि उपवास छोड दो, परन्तु वे डटे रहे। मेरे भ्राने से न जाने क्यों उन्हें यह शंका होगई कि मैं उनका उपवास छुड़ा न दूं। श्रतः उन्होंने सुमत्से कहा—'भ्रापसे एक प्रार्थना है।' मैने कहा—'सो क्या है ?' 'श्रोर सब की जिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का यस मत की जिएगा। गोमाता के प्राण न बचने तक मेरा संकल्प है कि मैं उपवास जारी रखूंगा।'

मुक्ते यह प्रार्थना श्रटपटी लगी । मैंने उनसे कहा—'श्रापको यह ग्रंका क्यों होनी चाहिए ? मैं उन श्रादमियों में से नहीं हूं जिन्हें प्रार्थों का मोह हो, न अपने न श्रोरों के । प्रार्थ देने की जरूरत है तो जरूर देने चाहिएं । श्राप गोमाता को क्चाने के लिए प्रार्थ हे रहे हैं । इससे श्रव्छा उद्देश श्रीर श्रापके प्रार्थ-दान का श्रवसर क्या हो सकता है ? मैं तो यह मानता हूं कि यदि श्रापके श्रकेले प्रार्थ-दान से गोमाता न बची तो श्रीरों को भी देने चाहिएं । श्रतः श्राप मुक्तसे यह श्राशंका मत रिलए । परन्तु श्रापके मन में जो यह शंका पैदा हुई, उससे मुक्ते ऐसा लगता है कि इसमें कहीं-न-कहीं कचाई होनी चाहिए । यदि श्रापने सोच-समम-कर ही श्रनशन किया है तो फिर श्रापको निःशंक रहना चाहिए, श्रोर कोई भी श्रापको सममाने, इससे हटाना चाहे तो श्रापको हटना नहीं चाहिए । हां, सत्यामही का यह कर्वज्य जरूर है कि वह सत्य के श्राने का रास्ता न रोके । सममो, श्रापके उपवास में यदि मुक्ते कोई कचाई दीख पड़े, कमी या मूल मालूम हो तो क्या यह मेरा धर्म नहीं है कि श्रापको वतार्ज श्रीर श्रापका धर्म नहीं है कि उसे सुनें श्रीर उसपर

विचार करें ? सत्याप्रही सत्य का प्रकाश चारों श्रोर से श्राने देता है श्रीर अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके खिलाफ यदि वह प्रकाश का रास्ता रोक दे, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। श्रतः मैं तो इस समय श्रापसे यदि कुछ कहना चाहता भी हूं तो इतना ही कि त्राप त्रपना अनशन उसी दशा में बन्द करें जब या तो आपकी अतिज्ञा या मांग पूरी होजाय. या श्रापको ऐसा लगे कि श्रनशत करने में अपन ने जल्दी की है। जब मन यह कहने लगे कि 'जल्दबाजी कर गये' वो फिर उपवास जारी रखना श्रास-हत्या करने के बराबर है--श्रपने प्रति घोर हिंसा है। उस समय श्रापको श्रन्तरात्मा से मरने का बल नहीं मिलेगा, श्रौर लोक-साल से मरोगे तो श्रश्रोगति की प्राप्त होगे। जो ही श्रव तो श्राप निश्चिन्त होजाश्रो—मैं श्राया हूं। गोमाता को बचाने में मैं भी श्रपनी शक्ति लगाऊंगा। पूज्य बापू को भी लिखे देता हूं कि वे निश्चिन्त रहें। मैं अब स्थिति संमाल लूंगा। और आपको अनशन से उसी समय हटाने का प्रयत्न करू गा, विलक तब मेरा धर्म होजायगा, कि जब श्राप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, श्रव न तो गोमाता बचती है न श्रापके प्राण ही।

ईरवर ने किया तो दो ही दिन के भीतर ऐसा आश्वासन आगया, जिससे रामचन्द्र वीर की मांग पूरी होजाने का पूर्श विश्वास होगया, व उनका अनशन अच्छी तरह समाप्त हुआ।

#### : ३७ :

# बिजोलिया-सत्याग्रह

विजोलिया का सममौता हो जाने के बाद ही मैं १६३० में नमक-सत्याप्रह के सिलसिबी में जेल चला श्राया। १६३३-३४ मे इसका दौर जब तक खत्म न हो पाया, मै तीन बार जेज गया । पहली बार सजा दो साल की हुई थी मगर गांधी-इर्विन या दिल्ली-सन्धि के कारण एक साल बाद ही छोड दिया गया ! दूसरी गोल मेज परिषद के बाद ही फौरन दूसरा सत्याप्रह शुरू हुआ। दोनो के बीच का काल दिल्ली-सन्धि-काल समसना चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियान सुमेत विजोत्तिया की काफी चिन्ता रही । वैसे तो मैं यही मानकर चला था कि ट्रेंच साहब शेष जमीन वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर सुके समाचार मिलते रहते थे कि श्रभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार एकाएक मुक्ते खबर मिली कि 'त्याग-भूमि' के एक लेख के कारण टेंच साहब, व महाराणा साहब, बहत नाराज हो गये है श्रीर श्रब वे बिजो-बिया के मामले में मुक्तसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। बिजोिबया-सममौते में ट्रेंच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने. जो उस समय राजकुमार थे व महकमे खास के आला श्रफसर थे. श्रच्छी सहायता दी थी। मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही मान था। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैं एक दम चिकत हो गया। 'त्याग-भूमि' के उस लेख की कापी मैंने देखी तो समस गया कि उनके बदले हुए रुख का असली कारण क्या है। उस लेख में उदयपुर के शासन की व सास करके श्री

महाराणा साहब के कार्यों की श्रालोचना की गई थी। उसकी शैली सुके नापसंद हुई व यदि मैं बाहर होता तो वह उसी रूप मे कदापि नही छुप सकता था। परन्तु मेरे जेज मे रहने से उसकी जिम्मेदारी समापर कैसे श्रायद हो सकती थी ? श्रतः मैने तुरन्त देच साहब को पत्र लिखा कि केख देखकर मुक्ते भी श्रफसोस हुआ-मैं बाहर होता तो ऐसा नहीं हो सकता था । बेकिन जेल में स्थित व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी डालमा व इस कारण उससे एक सार्वजनिक हित के मामले में श्रसहयोग रखनाः न्याय्य व श्रीचित्य-पूर्ण नही है। लेकिन उस लेख से दोनो इतने सदक चुके थे कि देच साहब ने जवाब लिखा कि 'त्याग-भूमि' पत्र श्रापका है ।। श्राप उसकी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते । इस लोगों ने निरचय कर जिया है कि श्रव विजोजिया के सामजेसे श्रापसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय h जब जेल से मैंने उन्हें पत्र लिखा था तो यह आशा कर्त्र नहीं रखी थी कि वे जवाब देंगे। पर उन्होने एक राजबन्दी को जेल मे जवाब हेने की शिष्टता व साहस दोनो दिखाये—इसके लिए उनके प्रति मेरा मान बदा ध परन्तु इस जवाब की अनुचितता व युक्ति-होनता से मेरे मन में दुःख भी हुआ। यह घटना एक स्रोर जहां देशो-राज्य के ऋधिकारियों के छुई-सुई--पन पर अच्छा प्रकाश हालती है, तहां श्रखवारनवीसो को उनकी जिम्मेटारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते हैं---एक वे जो केवल पत्र-सम्पादन करते हैं. श्रपने दफ्तर में रहकर लेख-टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के श्रन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते है। इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पढ़ती कि इसका ग्रसर हमारे कामो पर क्या पढेगा ? दूसरे वे जो तरह-तरह के कामो की जिम्मेदारी जिये रहते हैं श्रौर मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्र निकालते हैं **।** दूसरे पत्रकार 'मिशनरी' श्रे खी में आते हैं। 'त्याग-भूमि' ऐसी ही पत्रिकाः थी। उसके मुख्य सम्पादक ने मैंन तरह तरह के दूसरे कामों की जिम्मेदारी से रखी थी। यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को श्रनुभव करते व साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता कि विजोलिया-प्रकरण में,

श्री महाराखा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख की कटुता या उप्रता जरूर कम कर देते । म्रालोचना का भ्रर्थ किसीपर टूट पडना ही तो नहीं होता । त्रालोचना का अर्थ यह है कि न्यायोचित व सच्ची बात कही जाय, पर कही जाय मीका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले पर वान्छनीय श्रसर हो। जब मैं 'सरस्वती' में था तो एक बारमारत या यू० पी० शिचा-विभाग की रिपार्ट की बड़ी कड़ी श्रालीचना लिखकर मैं पंडितजी (स्व० द्विवेदीजी ) को दे आया। उन्होंने मुक्ते उसे देखकर एक सूत्र वताया, श्रालोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी हम श्रालोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है श्रीर सून रहा है। जो बात हम किसी के मुंह पर न कह सकें उसे उसके पीठ पीछे कहना कायरवा है। उसका हमें अधिकार नहीं है. व उसका ग्रसर भी श्रतुकूल नहीं होता। हम श्रक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे वाही-तबाही बकते हैं, सामना होने पर दुम हिलाने लगते हैं। श्राचार्यंजी की यह शिका मेरे हृदय में सटा के लिए श्र'कित होगई है। श्रीर लिखते समय ही नहीं इसरों के विरुद्ध श्रापस में भी बात करते समय मुक्ते उसका श्रनसर स्मरण हो श्राता है। गीता में भगवान ने वाखी के इस तर के विषय में उत्तम कसौटी वताई है---

हितार्थ, प्रेम से पूर्ण, वाचा सत्य, चुमे न जो।
स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा।। (हिंदी गीता)
इस एक लेख के कारण जो परिस्थित उलकी व विकट हुई उसकी
कीमत बिजोलिया वालों को बहुत चुकानी पदी। मेवाइ के शासक व अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेल से छूटते ही मैंने ट्रेंच साहव को खत जिला कि मुक्ते एक बार मिलने का अवसर दीजिए, मैं आपकी व श्री महाराणा साहब की सब शंकाओं व मन्देहों को दूर कर दूंगा। पर वे किसी भी तरह टस-से-मस न हुए। इससे बढकर अनुदारता, मूदता व ज्यादती और क्या हो सकती थी? राजवालों ने न तो श्रव तक जमीने ही जौटवाईं, न कोई सच्ची कोशिश हुई ही दीखती है, न ट्रेच साहब सुमसे मिलना ही चाहते हैं— बिजोलिया के मामले में संबंध रखना तो दूर—तव सिवा सत्याग्रह के श्रीर क्या मार्ग बच रहता है ? मैंने उनसे कहा कि श्रापकी तैयारी हो तो सत्याग्रह कर सकते हैं। मैंने उनके नेता श्री माणिकखालजी को बताया कि किस-किस तरह उनकी तैयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि किसानों को खुद श्रपने बल पर सारी खड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें विशेष सहायता की शाशा न रखनी चाहिए।

राज्य को विधिवत् नोटिस देक्र उसी वर्ष (१६६१) की श्रखातीज को सत्याग्रह शुरू होगया—किसानों ने उस जमीन पर श्रपने हल चला दिये, जो उनकी पुरतेनी थी, व राज्य ने जिसका पट्टा दूसरों को दे दिया था। कानून एक तरह से नये बापीदारों के पन्न में था, जब कि न्याय-नीति पुराने माखिकों के। राज्य की श्रोर से घोर दमन हुआ, किसान-नेता व प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता जैसे श्री श्रचलेश्वरप्रसाद व श्री शोभालाखजी गुष्त, श्रादि द्वरी तरह श्रौर जूतों से भी पीटे गये, जिसने-वर्णन के खिए पाठक एक श्रलग पुस्तक की राह देखें।

एक श्रोर तो यह श्रत्याचार, दूसरी श्रोर उदयपुर राज्य ने, उस समय उसके सलाहकार या प्रधान शासक सर सुखदेव प्रसाद थे—श्राजमेर के तत्कालीन कमिरनर गिव्सन साहव के द्वारा मुक्ते एक चेतावनी दिलवाई जिसमें कहा गया या कि हरिभाक उपाध्याय बिजोलिया मे श्रापितजनक पर्चे बंटवाते हैं, 'त्याग-सूमि' में सूठी खबरें छापते हैं श्रीर किसानों को सबकाने के लिए अपने श्रदमी भेजते हैं। इसलिए उन्हें चेतावनी दी जाती हैं कि यदि वे अपनी इन कार्रवाइयी से बाज न श्रावे तो रियासत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी श्रीर उनके कार्यकर्ताश्रों को मेवाइ में प्रवेश करने पर सजा देगी, क्योंकि मेवाइ के शासक नहीं चाहते कि कोई वाहरी श्रादमी उनके मामले में दस्सन्दाजी करें।'

इसका जो जवाब मैंने जवानी दिया उससे गिव्सन साहव बहुत प्रमावितः

हए। मेरा उनका साधारण परिचय पहुले से था। मैं बिना काम कभी किमी से-खासकर बड़े श्रादमियों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या श्रधिकारी चर्ग के-न मिलना हूं, न चिट्ठी-पन्नी ही लिखता हूं। जहां किसी को नकलीफ में या जरूरत में देखता है तो ख़द होकर भी श्रपनी सेवाएँ श्रक्तिं कर देता है। गिन्सन साहब ने पत्र लिखकर मिलने के लिए ब्रलाया तो चला गया। फल यह हुआ कि जहां उन्होंने मुक्ते चेतावनी देने के लिए ब्रलाया या वहां मेरे कार्य के प्रति उनके मन में उल्टी हमदर्शी पैदा होगई । व उससे सुके विलोलिया के मामले को निपटाने में एक ग्रंश तक न्सहायता भी मिली। मैंने उनसे कहा-विजोलिया में मैंने जो कुछ किया या कर रहा है उसपर सुके जरा भी पछतावा नहीं है। जब तक विज्ञोक्षिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा उन तक मैं चरावर श्रपनी कोशिश च कार्रवाई जारी रख्ंगा। उदयपुर के शासक शौंक से मेरे खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करना चाहे जरूर करें, मुकेउससे कोई परेशानी न होगी। में श्रपनी जिम्मेदारी को खुव समसता हूं व उसे सममकर ही विजोलिया में भ्रपना कर्तव्य-पालन कर रहा है। परन्त यदि ए॰ जी॰ जी॰ की विजोत्तिया-संबंधी सही खबरें मालूम हों तो वे बजाय सुके चेतावनी देने के सेवाह के शासकों को चेतावनी देना जरूरी समस्ये। विजोत्तिया में जिस कदर दमन व श्ररपाचार होरहा है उसपर वे एक जांच-कमेटी बिठावें तो में श्रापने दावे को सच सावित करने के लिए सैयार है।

'लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि श्राखिर किसाम व में इस हद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं ? कोई नहीं चाहता कि रास्ते चलते योंही जेल व दमन की सिल्तयों को सहें व श्रपनी जाम को ग्रुप्त में परेशानी में डाल ।' मैंने उनसे कहा कि जब श्रापने मुक्ते रियासत का पह लेकर चेतावनी दी है तो श्रापका यह भी फर्ज है कि मेरा जवाब भी पूरा सुन लें। मेरी इस भूमिका से बहुत प्रभावित होकर वे बोले— जरूर, जरूर। मैं बहुत ध्यान से सुन्ंगा।

तब मैंने बताया कि किस वरह पहले एक समसौता हुआ या. जियमें नापी की जमीनें भी ग्रसली मालिकों को दिला देना तय हन्ना था । किस तरह 'त्याग-भूमि' वाले लेख से गलत-फहमी हुई व रियासत ने वेजा तौर पर कहा रुख श्रक्तियार किया। मैंने किस-किस तरह से मुखा-कार्ते सांग-सांग कर व श्रन्य प्रकार से मिल-ज़ल कर इसे सुलटाने के प्रयत्न किये । पर श्रिधकारी टस-से-मस न हुए । तद गिव्सन साहुब से पुका-क्या में किसानों को यह सलाह देता कि चुड़ियां पहन कर बैठे रहो. व प्रतेनी जमीन का खयाल छोड दो ? मेरी जगह श्रगर श्राप होते तो उन्हें सलाह देते "श्रपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना करने श्रावें उन्हें गोलियों से उड़ा दो।" मैं चूं कि महात्माजी का श्रनु-यायी हूं व त्रिहिंसा में विश्वास रखता हूं, त्रवः मैंने उन्हें सखाह दी कि अपनी जमीनों में हुल चला दो व इसके परिणाम में जो कुछ कप्ट मिलें उन्हें शान्ति से सहन कर लो। ऐसे सत्याग्रह की सलाह देने में मैंने कौन-सी गलती की ? श्रव भी यदि श्राप बतला दें कि फलां कार्रवाई करनी बाकी रह गई थी. व सत्याग्रह में मैंने जल्दी या गलती की है तो में उसपर विचार करने के लिए तैयार हूं। घुटने टेककर गिड़गिड़ाना ही वाकी रह गया था. श्रीर मैं इसकी सलाह किसानों को कदापि नहीं दे सकता या । यदि मैं उनका सच्चा सलाहकार हूं तो उन्हें कायर बनने की या श्रत्याचार को खुपचाप वरदारत करने की सलाह कदापि नहीं दे सकता था। इसके लिए राज्य सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक सजा दे सकता था; परन्तु इसके प्रलावा प्रलिस व ठिकाने के श्रादमियाँ द्वारा उन पर. उनकी स्त्रियों पर. व उनके सहायक कार्यकर्ताओं पर जी बाठी-ब्र्तों से मार-पीट की गई,जिसमें कहयों के चोटें भी श्राई हैं. उसका कोई जवाब हो सकता है ? फिर सर सुखदेव व ट्रेंच साहब तो मेवाड़ के लिए 'स्वदेशी' हो गये व हम लोग 'विदेशी' कैसे ? 'त्यागमूमि' में क्रूडी खबरें छापने के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैन बहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां मेजे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि समा- चारों में श्रत्युक्ति जरा मो न हो। फिर मो उनकी खबरो मे सुके जो वढाकर जिखी जग जाती है उसे मैं सौम्य वना देता हूं। इस सावधानी के बावजूद में श्राप ही से कहता हूं कि श्राप श्रपना श्रादमी या कोई कमेटी वहां जांच के जिए मेज दे व उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने वाक्यात गज्जत साबित होगे उनका प्रतिवाद स्थागभूमि मे छाप दूंगा। व खुले दिज्ञ से माफी मांग जूंगा। फिर गज्जत खबरो का प्रतिवाद खुद रियासत मी तो कर सकती है। वह क्यो नहीं प्रतिवाद मेजती ?

श्रव तो गिन्सन साहब के लिए श्रापित करने की कोई गुंजायश नहीं रह गई थी। मैंने उनसे कहा—श्राप ही कोई उपाय बताये जिससे मैं सत्याप्रह वन्द करा दूंव किसानों का हक उन्हें मिल जाय। श्रम्त को उन्होंने वड़ी सहानुमूति के साथ मेरा लिखित जवाव ले लिया श्रीर संमवतः श्रपने नोट के साथ ए० जी० जी० को मेज दिया जिसके फल-स्वरूप, मुमे थाद मे मालूम हुआ कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० को सविस्तर जवाव देना पड़ा।

गिव्सन साहब के इतना अनुकूल बन जाने का सिवा इसके श्रीर कोई कारण नहीं था कि मैंने सत्याग्रह के पहले तक श्रजहद मिलनसारी सौम्यता व सौजन्य से काम जिया, जो कि श्रहिंसा के ही श्रंग-उपांग हैं। श्रम्त तक किसानों के मन में ठिकाने या राज्य के प्रति कहुता न पैदा होने दी। विक्त उनके मन में श्राप्त-बिज्ञदान व कष्ट-सहन के बज्ज को बढाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा।

#### : ३८ :

### सत्याग्रह का ऋन्त

विजोलिया-सत्याप्रह के श्रम्त से भी हमें काफी शिज्ञा मिल सकती है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। जब-जब बीच में सममौते के श्रवसर श्रावें तब-तब उनका स्वागत करना सत्याप्रही नेता का कर्तव्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कष्ट-सहन में डालता है जब तक कि लक्य-प्राप्ति में कठिनाइयां व बाधाएं पड्ती जायं । हां, समकौता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए । श्रर्थात् जिसमें किसी को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़नी पड़े। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना नेतृत्व का एक बुरा उदाहरण मैंने कज्ञकत्ते में देखा था। १६२६ की बात है। कलकत्ते की केशोराम काटन मिल्स में मजदूरों ने इड़ताल कर रखी थी। मिल के ब्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने में सहू लियत होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था—इसी विवाद पर हर्वाज हुई थी। एक दिन श्री विद्जाजी—धनश्यामदासजी—ने सुके कहा--- हिरिमाकजी, भ्राप जरा दिलचस्पी लेकर इस हदताल को समाप्त करा दीजिए न । श्राप तो मजदूरों में भी काम करते हैं !' मैं उन्हीं के यहां उहरा हुआ था। मैंने कहा-- मैं यहां के मजदूरों के लिए एक दम नया घादमी हूं। न उन्हें जानता हूं न उनके नेताओं को। फिर मैं ञाएका भित्र हूं व श्रापके ही साथ ठहरा भी हूं। यदि उन नेताओं ने मजदूरों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं उन्हीं के यहां ठहरे हैं व श्राते-जाते रहते हैं तो मेरा वहां क्या श्रसर पडेगा ? लेकिन श्रापको सलाह देने से यह हडताल जल्दो खतम हो सकती है।' तो उन्होंने कहा 'श्रच्छा यही सही।' मैंने पूछा—'प्रश्न दर श्रसल नफे-नुकसान का है, या वैसे ही सटर-पटर है।' तब उन्होंने पूर्वोक्त गिनतो को नई पद्धति का जिक्र किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरश्रसल हमें मिहनताना कम मिलता है। तो मैंने पूछा—

'ब्यवस्थापकों को नीयत दर-श्रसल कुछ श्रप्रस्यच कटौती कर लेने की है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ?'

'नहीं जी, अपने को भगवान् ने बहुत पैसा दिया है। इस तरह आहे-टेढ़े तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नीयत नही है। सिर्फ दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है। कम क्लकों से काम चल जाता है।'

तो मैंने कहा—'तब तो श्रोर भी मामला श्रासान होगया। यदि मजदूरों को श्रसन्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपादी जारी करा दीजिए। क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनो तक हडताल चलने दी ? मजदूरों का मनडा व्यवस्थापकों से है, मालिकों से तो है नहीं। वे श्रव तक श्रापके पास पहुंचे भी नहीं हैं। उनका एक शिष्ट-मण्डल श्रापसे मिल ले व श्राप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें श्राहवासन दे दीजिए।'

उन्हें यह सत्ताह जंच गई; पर साथ ही उन्होंने जीर देकर कहा कि
आप एक बार मिल में हड़ताल की दशा तो देख आहए। मैं गया—
वहां जो अपमानजनक दृश्य देखा उसे श्रव तक नहीं भूला हूं। मिल के
मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्या देखता हूं कि एक मजदूर
अपना साफा उतारकर मैनेजर साहब के पैरों में डाल रहा है व पैर
छूकर हाथ जोडकर और गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा
रास्ता निकाल लीजिए जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चाल्
हो ताकि हमारे बाल-बच्चों की परवरिश होने लगे। मैं हडताल टूटने के
इस द्याजनक दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं था।

मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, श्रपनी कुर्सी उन्होंने मुक्ते दी। मैंने उन शहरी वाबुश्रो का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थे। मैनेजर ने बताया कि ये इड़ताजियों के जीडर हैं, इनमें काम करते हैं। सुनते ही मेरे सारे तन-बदन में श्राग जग गई। थोड़ी देर बाद मामूजी हाजात जानकर मैं वापस जौट श्राया। तब श्री विडलाजी ने पूछा— 'कहो क्या हाल देखा ?'

मुमले न रहा गया। मैंने छूटते ही कहा—'ऐसा बुरा कि कुछ कह नहीं सकता।' उस मजदूर के साफा उतारकर पैर 'छूने व नेवाओं को खड़ा देखने के दरय का क्याँन करके मैंने कहा—'श्रापके मैंनेजर की यह जुरंत कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पैर छुआकर अपमानित होने दे! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया। वे तो ठीक, श्राप माजिक हैं, पर श्रगर मजदूर इस तरह श्रापके पैरों पर भी पगड़ी रखें तो मैं इसे बरदाश्त नहीं कर सकता। जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके कोई इज्जत या स्वामिमान नहीं होता?'

श्रीर उन नेताओं पर तो मुक्ते इतना गुस्सा श्राया था कि बेंतों से पीटा जाय। उनकी यह हाजत कि मैंनेजर के कमरे में एक बेंच भी उन्हें बैठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा श्रपमान देखते हैं! यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी श्रा गई थी तो इन्हें इतनी श्रकत होनी चाहिए थी कि समय पर ही चेतकर श्रापस में सममौते का रास्ता निकाल लेते। जिन जीडरों को न श्रपने स्वामिमान का खयाल है, म श्रपने मजदूरों के, वे तीन कीडी के श्रादमी हैं! मजदूरी करने से मजदूर हकीर नहीं हो जाता। मालिक व नेता दोनों तरफ के श्रादमियों का फर्ज है कि मजदूरों के स्वामिमान की रहा करें व उनमें वह न हो तो उसे जाशत करें।'

इसी सिलिसिले में एक घटना सुके इन्दौर के मजदूर-संघ की याद आ रही है। यह भी सम्भवतः २८-२६ की है। मैं उस समय वहां के मजदूर-संघ का उपसमापति था। मैं संघ के दुक्तर में गया तो क्या देखता हूं कि संघ के सेक्रेटरी बढ़ी मसनद लगाये बेंटे हुए हैं व एक-दों मजदूर खदे-खदे उनसे बात कर रहे हैं। गही बिछी हुई थी, बेंच भी पढ़े
हुए थे, पर सेक्रेटरी ने उनसे बैठने के खिए नहीं कहा। मजदूर उन्हें
'हुजूर' सम्बोधन कर रहे थे, व वे मानो कोई सेट या अफसर हों, ऐसे
रौब से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। यह
देख मेरा माथा ठनका। हम मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्मधारी, सेक्रेटरी तो वैतनिक कर्मचारी थे—मजदूरों से इस रौब व शान
से बात करें ? मजदूरों के चले जाने पर मैंने सेक्रेटरी से पूछा—

'यह यूनियन किनका है ?'

वे चौंके,—'मजदूरो का है ।'

'इसके खर्च का पैसा कहां से आता है ?'

वे फिर परेशान हुए—'मजदूरो के चन्दे से आता है ।'

'आपको वेतन कहां से मिलता है ?'

अब तो वे हक्के-बक्के से होने लगे—'यूनियन से ही ।'

'तो फिर आपका व मजदूरों का क्या रिस्ता रहा ?'

उनका चेहरा फीका पडने लगा—वे चुप रहे ।

'मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमारता, कारिन्दे
ही इप या नहीं ?'

'जी हां'

'तो फिर गुमारतों को मालिकों से किस तरह पेश श्राना चाहिए ? दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि मालिक तो नौकरों की तरह खडे रहें, 'हुजूर-हुजूर' कह रहे हैं व गुमारता-मुनीम सेठ व राजा-रईस की तरह बैंटे हुए रौब से बातें कर रहे हैं ?'

वे बहुत शरमाये, बोले---'मैंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था।'
'आयन्दा इस संघ में मजदूर को 'आप' कहकर वतलाइएगा, व गही, जाजम, बेंच पर उन्हें बैठने के लिए कहिएगा, उनके साथ बहुत इउजत व घटन से पेश थाइएगा। हम पढे-लिखे हैं, इसके यह मानी नहीं हैं कि श्रपट सजदूरों की इन्जत का खयाल न करें । बिल्क परें-लिखे होने की वजह से हम पर श्रीर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शरा-फत, नम्रता, श्रदव में किसी से पीछें न रहे।'

× × ×

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद श्राते जा रहे हैं. लिखता जारहा हं। मैं विजोलिया-सत्याग्रह के श्रन्त की कथा कह रहा था। सत्याग्रह के चलते हुए भी भैंने ऐसे पैगाम श्रिधकारियों की भिजवाये जिनसे उन पर रोशन हो जाये कि मैंने बहुत श्रनिच्छापूर्वक, बड़ी मजबरी से. केवल कर्तव्य सममकर, महज न्याय के लिए किसानों को इस श्राग की भट्टी में कूदने की सलाह दी है श्रीर इससे में प्रसन्न नहीं है: परन्त किसी के कान पर जं तक नहीं रेगी। सत्ता श्रंथी होती है. श्रहंकार उसका जबर्दस्त पृष्ठ-पोषक होता है। दोनों मनुष्य की बुद्धि व विवेक को मलिन कर देते हैं। न्याय भ्रन्याय, भावी परिणाम को देखने की उनकी श्रांखा पर वे परदा ढाल देते हैं। फिर श्रक्सर राजा-महाराजाओं की अपेचा कई बार उनके नौकरों, अधिकारियों में यह ग़रूर व हठधर्मी बहुत पाई जाती है। मेवाड़ में उस समय सर सुखदेव जैसे 'फौलादी पंजे' की हुक्मत थी। इसी बीच मुक्ते कुछ ऐसे श्रासार मालम पढ़ने लगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ थकान-सी श्रारही है या जल्दी ही श्राजायगी. श्रीर यदि ऐसा हश्रा तो रही-सही वाजी भी हाथ से निकल जायगी। उस दशा में सर सखदेव किसानी को इस वरह पीसकर रख देंगे कि वरसो तक उठना मुश्किल होगा। मेरी अन्तरात्मा ने प्रेरणा की कि यही समय संसत्तने का है। समसौते का कोई मार्ग तरन्त ह दना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना बनी व में तरन्त महारमाजी के पास बारडोली पहुंचा। सारी स्थिति उन्हें सुनाई व अपनी योजना भी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे पसंद किया व कहा कि मेरी समक से इसमें समकौते की गुंजायश है। भभी तम सत्याग्रह स्थगित कर हो. मैं मालवीयजी महाराज या जमना-

लालजी को मध्यस्थ वनने के लिए प्रेरित करूंगा। बाद में यही तय हुआ कि महात्माजी की श्रोर से जमनालालजी ही बीच में पढ़ें। मैंने गुरन्त श्रखवारों को खबर मिजवाई कि 'विजोलिया-सत्याग्रह' की सारी परिस्थित महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी समकौते की गुंजाहश है, जब तक मैं इसका प्रयत्न न कर देख्ं तब तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। उनके इस आदेश के अनुसार मैंने विजोलिया के सत्याग्रहियों को हिदायत दी है कि वे फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर दें।' प्र्य मालवीयजी ने इसमें काफी दिलचस्पी ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनालालजी के बीच एक सम-मौता हुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित समकौते के आधार पर वापस दिलाना तय हुआ। जिन्हें सजा मिल चुकी थी उनकी तरफ से मेवाइ हाईकोर्ट मे अपीलें दायर करना तय पाया व अपीलों में वे सब रिहा कर दिये गए।

में मानता हूं कि इस समय मैंने दूरन्देशी से काम न लिया होता तो अर्थ का अनर्थ होकर रहता। इसमें मुक्ते वही अहिंसा-मावना काम करती हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो अधिक कष्ट में किसी को न ढालना चाहिए। अहिंसा के साधक के लिए तप तो कदम-कदम पर अनिवार्थ है; परन्तु यदि वह विवेक से काम न ले तो वही तप दुराअह, अस्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता का रूप घारण कर लेता है, जो कर्चा व उसके आस-पास के लोग दोनो को हानि पहुंचाता है व कमी-कभी तो उलटा पतन व अपमान के मुंह में भी ढाल देता है।

#### : 38 :

### संयम का नमूना

प्रयम जेल-जीवन की दो-घटनायें लिखना जरूरी हैं। श्रपनी जिम्मे-वरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याप्रही के लिए परम श्रावश्यक है। जिम्मेवरी का मतलब है जिस काम की श्रंगीकार कर लिया, जिसकी श्ररूश्रात की, जिसका वचन दे दिया, उसको श्रद्धी तरह निवाह देना। दो प्रसंग ऐसे याद श्राते हैं जिनमें मेरी ठीक-ठीक परीक्षा हुई।

एक प्रसंग है श्री नथमला चोरिंडिया का । वे नीमच छावनी के लखपित सेठ थे। यादव-सम्मेलन के बाद से उनसे बहुत घरोपा हो गया था। बिजोिलिया से एक बार हम दोनो लौट रहे थे कि रास्ते में मेरी उनसे बातचीत हुई । १६६० का सत्याग्रह सामने श्रा रहा था। मैंने उनसे कहा कि—'बाप साहब, सत्याग्रह नजदीक श्रारहा है। इसमें श्रापके घर से एक बिलदान चाहिए।' वह बहादुर तुरन्त बोजा—'किसका' ! मैंने कहा—'श्रापके तीन तो पुत्र है, चौथे श्राप हो। इनमे से किसी एक को दे दो।' उन्होंने चट से कहा—'तो मैं तैयार हूं, श्रीर केसर—उनकी विधवा लडकी—को भी लेता श्राद्ध तो केसे ?' मैंने कहा—'सोना श्रीर सुहागा।' तो जरूर श्रावेंगे न ? कव तक ? उन्होंने उसी सांस मे कहा—'जरूर व बहुत जल्दी।'

श्रीर श्रपने बढे पुत्र माधोसिह पर सारा कार-वार छोडकर निश्चिन्त हो ने श्रतमेर श्रा गये श्रीर डिक्टेटरो की श्र'खला में प्रान्त के एक डिक्टे-टर बनकर जेल भी पहुंच गये। एक रोज जेलर ने मुक्ते बुलाकर एक तार दिखाया; मुक्ते काटो तो खून नहीं। जेखर ने कहा—'कहीं बूढ़े के दम न निकल जायं।' इस करूपना से मैं श्रीर बेचैन हो गया। मुक्ते श्रपनी जिम्मेवरी का खयाल श्राया कि मेरी ही प्रेरणा से ये जेल श्राय हैं। श्रव यदि घर को बरबादी होती है तो मुक्ते हर यस्न से उसे बचाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचें।

मुमे यह पता नहीं था कि ऐसी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी शक्ति है। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम-से-कम सदमा हो। मैंने एक योजना श्रपने दिमाग में बनाई व भाई चौधरीजी व महोदयजी को वह तार दिखाया-वे दोनों भी सन्त रह गये। दफ्तर से जाते ही बैरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी ? क्यों बुताया था जेतर ने ? बात सहसा कहने की नहीं थी। बड़ी दु:ख-बायी होने पर भी सुके इतना संयम रखना था कि समय से पहले एका-एक किसी को मालम न पढ़े कि कोई गहरी बात है। सुके सदा की तरह प्रसन्न बदन रहना था। पर भीतर तो बढ़ी बेचैनी मच रही थी। मैंने एक बात के सिलसिले में बाप साहब को घमने में साथ ले जिया। में यह टटोखना चाहता था कि उनमें शोक-जनक श्रवसरों पर धेर्य रखने की कितनी चमता थी। मैंने इघर-उधर की बात चलाकर पूछा-- वापू साहब, जब केसर बहुन पर दुःख पड़ा (विधवा हुई') तब श्रापने उसे किस तरह सहा ? वे बोले-'माई, सच पूछो तो समे तो कुछ भी नही मालूम हुआ। मुंह पर दुपहा बालकर सूठ-मूंठ रोने का ढोग कर लिया करता था।' मैंने सोचा कि जब जवान बेटी के विधवा होने के श्रवसर पर इन्होंने इतनी कडी खाती रखी तो श्रादमी हैं मजबूत हिये के। मुक्ते कुछ निरिचन्तता हुई।

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा था। चौधरीजी व महोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वैराग्य-पूर्ण व मृत्यु-संबंधी भजन गाये जावें, जिससे इनकी चित्त-वृत्ति उसी भाव में रँग जाय व वे उस शोकदायी समाचार को दढता से सुन सके। 'श्रव हम असर भये न मरेंगे'—'मंगल मन्दिर खोलो' 'धीर ध्रान्धरा, श्रूर साचा खरा, मरण नो भय ते तो मन न श्राणे।' 'रे शिर साटे नटवर ने वरिये—रे पाछुं तो पगलुं नव भरिये' श्रादि भजनो का तांता लगा दिया। बापू साहब भी मस्त होकर चिमटा लेकर लंगोट बांधे सूमते हुए भजन गाने लगे। मैं बीच-बीच में टोकता जाता या, बापू साहब, मस्ती तो खूब है, पर यह टिकी रहे तभी बात है। दु.ख के श्रव-सर पर भी मनुष्य इसी तरह मस्त रहे, तब उसे सच्चा वहादुर सम-मना चाहिए—श्रादि।

मुक्ते रात-भर नीट् नहीं आई। इन्होने इस धक्के को सह भी लिया तो आगे घर-बार का क्या होगा—इसी उधेद-तुन में करवटे बदलता रहा। सुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन मांजने की ड्यूटी थी। हम लोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १४-१४ दिन में एक जनरता भेनेजर नियुक्त कर दिया करते थे, जो सबको काम की ड्यूटी बांट दिया करता था। बातों-बातों में मैंने एक्डा—'बायू साहब, आप हैं तो बढ़े मजबूत दिल के—पर यह बताइए कि कौन-सी घटना से आपको सबसे ज्यादा दु:ख हो सकता है ?' इस प्रश्न पर वे बोके। बोले—'क्या बात है ? कल से तम अजीब-अजीब बाते एक रहे हो ?'

मैं—'बात तो है, पर मैं जानना चाहता हूं कि श्राप उसे कहां तक सह लोगे ?'

'तो क्या वात है कहो न ?' वे जरा चिन्तित स्वर मे वोले । 'घर से षुरी खबर श्राई है ।'

'क्या किसी के मरने की है।' वे श्रधिक श्राहुर होकर बोले।
'हां, है तो ऐसी ही। मला किसके मरने की खबर हो सकती है?'
'मेरे रिश्ते में एक बुढ़िया बीमार थी सो मर गई होगी श्रीर क्या?'
उन्होंने कुछ इतमीनान से कहा।

'अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा-से-ज्यादा रंज हो सकता है ?' 'केसर के मरने से-क्या केसर मर गई ?' उन्होंने श्रधीर होकर पूछा।
'नहीं, केसर तो नहीं मरी।' उन्हें कुछ तसक्ती हुई। श्रव सुके
श्रन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हे कुछ कम ही धक्का लगेगा।
'तो फिर कौन मरा. बताश्रो न ?'

'पहले यह वादा की जिए कि कल रात की अजन गाते वक्त जैसे रहे थे वैसे ही मस्त बने रहोगे, तो खबर सुनाऊं।' श्रव उनके हाथ बर-बस ठहर गये। जरा मुंसजाकर बोले—

नहीं तुम मुक्ते बतास्रो क्या बात है, श्रौर कौन मरा है ?'

मैंने जेव से निकालकर तार उनके हाथ में दे दिया। उनका चेहरा फक हो गया। उसमें लिखा था—'माधोसिंह इन्दौर मे यकायक मर गये।' इसके फलस्वरूप श्रार्थिक हानि भी कम न हुई थी।

श्रव वे उठकर जाने लगे। मैंने कहा-- 'चिलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करे।'

उनका गला भर आया, और वोले—'श्रव सुके श्रकेला छोड़ दो।' 'नही, सो नही हो सकता। इस सब श्रापके पास रहेंगे।'

' 'महीं, सुके श्रकेला ही रहने दो। इसी में सुके श्रधिक शान्ति मिलेगी।'

'तो प्रार्थना की तैयारी कवतक करे ?'
'घर्यटे देव घर्यटे वाद ।' उन्होंने दृढता के स्वर में कहा ।
श्रपने ढोले पर वे सर पर चादर डालकर श्रासन वांधकर वैठ
गये।

प्रार्थना के श्रवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके बाद जो भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह श्रसाधारण व्यक्ति है। यह तो उल्टा हमें सान्त्वना दिला रहा है। यह तो धेर्य का धनी है, श्रौर हम इसके श्रागे दरिद्र मालूम होते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है।

मिलाई में किसी के मिठाई थाई। वह इस संकोच से दुवककर

अपने ढोले की तरफ जा रहा था कि बापू साहन के सामने इस अवसर पर मिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होंने भांप लिया और दौड़कर ढिलया छीन लाये। पहले अपने मुंह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई! इसमें से किसी ने उलहना दिया तो कहने लगे—'नेटा मेरा मरा है। मुक्से अधिक रंज आप लोगों को नहीं हो सकता।' और फिर तो तरह-तरह की बोली बोलकर, स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा इंसाया करते कि हम लोट-पोट हो जाते थे। मुक्ते तो बीच-बीच में यह शक भी हो जाता था कि कहीं इस सदमे का असर इनके दिमाग पर तो नही होगया है। उस समय मैंने उनसे कहा था—'जब तक मैं मौजूद हूं, आप माधोसिंह को मुक्त जायं।'

श्रव चोरिंदया इस संसार में नहीं हैं। स्वीपार्जित ७० हजार का ट्रस्ट बालिकाओं की शिला के लिए अपने जीवन-काल में ही बना गये थे। उनकी विधवा पुत्र-वधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने का उन्होंने बहुत उपाय किया श्रीर श्रव संभव है परमात्मा उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दे। परन्तु उनके कुटुम्ब की जब भी कोई समस्या सामने श्राजाती है तो सुमे इस बात का जरूर स्मरण हो श्राता है कि मेरी शेरणा से चोरिंदयाजी जेल गये थे, श्रीर सुमे माधोसिंह की जिम्मे-दारी श्रदा करनी है।

दूसरी घटना साई कृष्णागोपाल गर्ग की है। सत्याग्रह का मैं प्रथम हिन्टेटर नियुक्त हुआ था। ननयुवक कृष्णागोपाल तेजस्वी व उम्र विचार का देशमक था। उस समय अजमेर के रेखवे-कारखाने में काम करता था। उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथल-पुथल मच रही थी। उसने सबसे सलाह ली, गरमा-गरम विचार रखनेवालों ने मी, उसके घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम अपना काम करते हुए जो-कुछ सहायता कर सको वह करते रही; पर सत्याग्रह में मत कृदो। उससे न रहा गया। मेरे पास आया। कहने लगा—'दा साहय, सबने—बाबाकी तक ने—मुक्ते मना किया है कि मैं सत्याग्रह में न पहुं।

पर मेरा दिल नहीं मानता। श्रापले सलाह लेने श्राया हूं, जो श्राप कह देंगे वही करूंगा !'

मैंने कहा—'सुमाले सत्ताह भत लो। मैं इस समय डिक्टेटर हूं श्रीर इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है।'

'जो भी हो, मैं तो श्रापकी सजाह पर ही चलूंगा, चाहे जो हो जाय।'

उसकी ज्ञान व दृढता ने मुक्ते मोहित किया। पर उसकी कौटुन्बिक जिम्मेदारियों का भी मुक्ते खयाल या—भानी का भी विचार मन में आया, फिर सोचा, मेरा कर्तन्य तो इस समय श्रन्छे-श्रन्छे बिलदान प्राप्त करना है। उससे कहा—

'देखो, मैं डिक्टेटर हूं। इस समय त्राहुतियां तलाश करनान्य सीकना मेरा काम है। तुम मुक्तसे सलाह मत लो। तुम हुख पात्रोगे।'

उसने अधिक जिंद पकड़ी। 'बस आपकी राय की देर है, मैं उसीके अनुसार फैसला करूंगा।'

'तो मैं तो इसके सिवा दूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कूद पड़ो इस भ्राग्न-कुएड में। भ्रागे जो राम करे सो हो जायगा।'

श्रीर उसने वही से सीधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर दिया। पीछे जब जेत में जेत-श्रिधकारियों से मगड़ा हो जाने के फत्त-स्वरूप हम बीस श्रादमियों को उण्डा-बेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोठ-रियो में बन्द किया गया तब मुक्ते कृष्णागीपाल के कष्टों का बहुत विचार मन में श्राता रहा। जेत से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई कौदुम्बिक या सार्वजनिक समस्या श्राती है तो मुक्ते श्रपनी यह जिम्मे-दारी याद श्रा जाती है कि मेरे ही कहने से लगी-लगाई नौकरी पर जात मारकर उसने श्रपने मविष्य को खतरे में बाल दिया था श्रीर मैं मरस्तक उन्हें सुत्तकाने का यत्न करता रहता हूं।

## ईश्वरीय प्रकाश

मन में बहुत उथल पुथल मचने, घनघोर मन्यन चलने, या चारों श्रोर कठिनाइयों से घिर जाने की श्रवस्था में मुक्ते कई बार ऐसा श्रनुमव े हुचा है, मानो बुद्धि कुचिठत हो गई है, मन निराशा में शिथित होता जा रहा है कि एकाएक एक प्रकाश जैसा मस्तिष्क में पड़ा—एक नूतन विचार या स्फुरखा आई व उसमें मुक्ते रास्ता स्क गया। कमी-कभी मेरे मुंह से बिना सोचे श्रचानक बातें निकल जाती हैं—उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो यह ईरवर की किसी ख्रज्ञात न्यवस्था या रचना के मातहत हुआ हो। श्राज तो मैं केवल श्रद्धावश इसकी करएना करके रह जाता हूं; परन्तु मेरा मन कहता है कि श्रहिंसा की चरमसीमा पर पहुंच जाने से यह रहस्य खुत्त जाना चाहिए । ईश्वर के संकेतों को, भावी को हम तक पहुंचने के लिए यदि कोई वाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेष रूपी मितनताओं की। श्रहिसा कं पालन से राग-हे व छूट जाता है। तव मनुष्य का हत्तंत्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जुड जाता है, जरा स्विच श्वमाया श्रीर सुच्म विद्यु व्-तार एक-दूसरे से जुड गये । जो हो, यहां तो मैं ऐसी दो-एक घटनाएं जिखता हूं जो इस समय मुभे खासतीर पर याद श्रा रही हैं।

विजीतिया का समकीता कराके मैं जेल चला गया था। जब यह खबर मिली कि ट्रेंच साहव श्रादि गलतफहमी में श्राकर मुक्तसे सब सम्बन्ध तोड़ चुके हैं व बापी की शेष रही ज़मीन किसानों को मिलने की श्रव कोई श्राणा नहीं रही है तो जेल में सुके वड़ी श्रशान्ति रहने जगी। पहले तो किसान सत्यायह की तैयारी कर रहे थे: सममौता हो जाने के कारण श्रवकी शिथिल हो गये होंगे. हवारा सत्याग्रह के लिए उनके त्यार होने न होने का मैं जेल में निश्चय नहीं कर सकता था। लेकिन में अपनी यह जिम्मेदारी तो मानता ही था कि जो समसौता हुआ है. उसका पालन कराया जाय । इस प्रकार मन्यन मेरे मन में चल रहा था कि मुक्ते एकाएक सुका-क्यों न में उपवास करके इस शर्त को राजवालों से मनवाड ं? जो पन समकीता तोडता है, या किसी शर्त का पालन नहीं करता है, वह दोषी है और उसे सममौता मानने पर वाध्य करने के लिए सत्यायह अच्छा उपाय है। तो उपनास कितने दिन का करू ? यदि यह शायरिचत्त रूप हो तो दिनों की संख्या नियत की जा सकती है। पर यह तो सामने वाले से श्रपनी मांग पूरी कराने के लिए है. श्रवः इसमें मांग की पृत्ति तक की मियाद होनी चाहिए। इसका श्रर्थ यह हुआ कि यदि मांग पूरी न हुई तो प्राण की बाजी जगामी होगी। इस विचार से मुक्ते बहुत बल मिला। मेरी सारी चिन्ता काफूर हो गई। एक आखिरी वीर मेरे पास चलाने के लिए है-उसे चला दूंगा; पर इतने से भी काम न चला तो ? उसकी जिम्मेदारी सुक पर नहीं। जब तक मैं जिन्दा हूं, श्रपना सारा वल-श्रपना प्राण तक-लगा देना मेरा कर्त न्य या जिम्मा हैं, त्रागे काम भगवान् का । इस विचार से मुक्ते वहुत सन्तोप मिला ।

जेल से झूटने पर मैंने इसका जिक्र श्रद्धे य जमनालालजी से किया। वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर गुजरेगा। वे बहुत समय तक गांधी-सेवा-संव के अध्यक्ष रहे, व मैं एक सदस्य। दो-एक श्रवसर ऐसे श्रा चुके थे जब उन्होंने उलहना दिया कि यह काम गांधी-सेवा संघ के श्रनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ; इससे संघ की स्यिति विषम होती है, तो मैंने तुरन्त संघ से इस्तीका दे देने को तैयारी कर ली। मेरे कारण किसी की और खासकर, 'गांधी सेवा संघ' जैसे की स्थिति विषम हो—यह मैं कभी वरदाश्त नहीं कर सकता। श्रतः मेरे सुई-सुई

स्वभाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। मुझे समकाने की कोशिश भी की; पर मुझे अपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने एक दिन एकाएक पूज्य वापूजी के सामने मेरे इस निरचय की चर्चा छेड दी व कहा—ये बहुत माबुक आदमी हैं। आपको इनका विचार कैसा लगता है ? बापू ने कहा 'ऐसी भावुकता तो मुझे अच्छी लगती है। अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना चाहिए। परन्तु मुझे लगता है कि इस विषय में अभी अनशन करने का अधिकार हिरमाऊ को नहीं आपत हुआ है।' इस पर मैंने पृद्धा—'सो केंसे?' उन्होंने समकाया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके उनमें अपनी मांग की पृत्तिं कराने का बज्ज पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे किये वगैर प्राणों की बाजी लगाना जल्दबाजी है और जहां जल्दबाजी है वहां सत्याप्रह में कमी आ जाती है।

स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुण्डली देखते हैं तो वे जन्म-मर के लिए मुझे निश्चिन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य का यही हाल रहेगा। सो मेरी हालत इस विषय में मीराबाई की तरह हो गई है—'मवसागर सब स्ख गया है, फिकर नहीं मुझे तरनन की।' परन्तु एक ख़याल रह-रह करके आ जाता था। जब कभी में ज्यादा वीमार हो जाता तो मेरे बूढे पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना दुःख होगा, वे कैसे असहाय हो जायंगे, यदि मैं इस बीमारी में मर गया। एक बार जेल में मैं बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो एकाएक किसी ने यह प्रश्न मेरे दिमाग में किया—क्या तुम इन सबके ईश्वर हो ? क्या तुम्हारा व सबका कोई एक ईश्वर नही है, जो तुमसे खुदा व सबसे बढा है ? फीरन मैं अपनी भूल समक गया। तब तो बढ़ा साहस अजीव बे-फिक्री लगने लगी। ठीक तो है; यह सब भार तो परमेशवर पर है; मैं गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह व्यर्थ ही यह समक रहा हूं कि यह गिरस्ती की गाड़ी मेरी बढ़ीलत चल रही है। उसके बाद मुके ऐसा अनुमब होने लगा मानो मेरी उम्र बढ गई हो।

### : 88 :

### ज्ञमा मंगवाना ऋहिंसा नहीं

यदि मैंने जान में या अनजान में आपको नुकसान पहुंचाया है, आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे महसूस कर जिया है तो मेरे जिए सर्वथा उचित है कि मैं आपसे उसके जिए माफी मांगूं। यह महस्स करना कि सचमुच हमने इनका नुकसान कर डाजा है, अनुताप था परचात्ताप कहजाता है। इस परचात्ताप को प्रदर्शित करने के जिए जो काम—पाद्धाचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त और सामने बाजे पर जब अपना परचात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह इमा-याचना कहजाती है। पर जब आप मुक्से यह तकाजा करते हैं कि तुम फर्कां बात के जिए मुक्से माफी मांगो तो मैं आपको अपने सामने कुकाना चाहता हूं—आप अपने मन में यदि इसका एहसास कर जेते हैं तो इतने से मुक्से सन्तोप नहीं है। यह दूसरे को कुकाने की मावना अहिंसा में नहीं आती, ऐसा मुक्से जगता है। दूसरे शब्दों में विजय की मावना का अहिंसा से सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में दोनों पन्न की विजय होती है। मेरी विजय तो यह है कि मैंने अपनी मूज समक्ष जी, आपकी विजय यह कि आपकी चमा-शीलता मुक्से अपनी मूज दिखताने में कामयाब हुई।

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई सुक्ससे चुमा-याचना करने श्राता है तो मुक्ते शर्म-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता या नम्रता मेरे लिए बहुत भारी हो जाती है। क्या मैं कोई ऐसा वहा श्रादमो हूं जो हस नम्रता को देखता रहूं, श्रीर इस पर मन-ही-मन पुल-

कित हो जं १ श्रीर क्या सचमुच इस दरय में कोई वह पान भी है कि एक श्रादमी मुककर श्रापके पैरों में पहता है, श्रीर श्राप उसमें कुछ श्रानन्द या संतोष या श्रपने लिए गौरव श्रनुभव करते हैं ! श्रवः जब कभी ऐसे श्रवसर श्राये हैं, मैंने सदा चमा-याचना करने वालों से कहां कि 'भाई, मुक्तें तुम्हारी चमा-याचना की जरूरत नहीं है । मैं नहीं मानता कि तुमने मेरा कोई जुकसान किया है । यदि तुमने मेरी कोई बुराई की है तो तुमने श्रपना ही तुकसान किया है । यदि तुमने मेरी कोई जुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर ही है । मेरे ही किसी दोष का यह फल मुक्ते निलत है । सो तुम किस बात के लिए मुक्ते माफी मांगते हो १ तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो । श्रायंदा ऐसी बुराई मत किया करो । इससे तुम्हीं को फायदा पहुंचेगा ।'

मगर इससे भिन्न एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें तब तक सन्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग ले। वे तभी अपने स्वाभिमान को सुरित्ति पा सकते हैं। मेरा खयाल है कि ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है।

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा श्रपनी ही बढाई करना श्रपने ही बारे में श्रिषक बातचीत करना, श्रपने व श्रपनों के कामों को श्रिषक महत्त्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के श्रित तुच्छता का भाव रखना, श्रपना काम दूसरों से करना जेना, दूसरों के काम के समय टाला दे जाना, ये सब वृत्तियों मुके हिंसा का ही स्वरूप मालूम होती हैं। हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्त्व की, सम्मान की, हानि की, उन्नित की उपेषा व तुच्छता पाई जाय वे सब हिंसा के ही श्रन्तांत हैं। ज्यों-ज्यों मुके हस रूप में हिंसा के दर्शन होते जाते हैं स्यों-स्यों मैं उससे बचने का यल करता हूं, जिसका नतीजा फिलहाल तो यह हो रहा है कि कई बार श्रसमंजस में पढ़ जाता हूं

कि भ्रपने बारे में इनसे क्या बात करूं ? सामने वाले के सुख-दु:ख की ही बात करने में ज्यादा दिखचस्पी मालूम होती है। श्रपनी बात निकाली भी तो बहत होटेपन का अनुमव मन में होने लगता है। साथ ही तुलसी-दास की यह पंक्ति याद श्राने लगती है-- "जासों दीनता कहाँ हाँ देखों दीन सोक: दीन को दयाल दानि दूसरो न कोऊ।" ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है, व इसके साथ ही निश्चिन्तता भी । पहले जहां दौड़-दौड़ कर जाने को मन होता था, अब किसी के दुःख या संकट के अवसर पर ही जाने में रुचि रह गई है, जहां अपनी बढ़ाई होती हो, मान मिलता हो वहां श्रटपटा लगता है, जहां श्रपनी टीका, निन्दा, श्रालोचना होती हो तो सुनने को जी चाहता है। ऐसा लगता है कि बहाई सुनने से कहीं गहदे में न गिर जाऊ'. व निंदा सनने से जागरूकता बदेगी जो श्रपने काम आवेगी। इस वृत्ति में सुके अपना अहिंसा की तरफ प्रयास साफ दीखता है। पर मैं श्रनुभव करता हूं कि जब तक श्रपने विरोधी के प्रति श्रपने को द्वानि पहुंचाने वाले के प्रति सगे भाई की तरह सिक्रय-प्रेम मन में न उत्पन्न हो तब तक ऋहिंसा की साधना ऋधूरी ही है। चौबीस घर्ट जब तक ऐसी भावना न रहे तब तक ऋहिंसा कची है। यह सभी सम्भव है जब हम मनुष्य-मात्र को नारायण का रूप मानने ही नहीं, समसने भी लगें। इस तरह श्रहिंसा हमें 'नर-नारायक' बनाने की तरफ ले जाती है. यह विश्वास व श्रनुसव के साथ कहा जा सकता है। हाल ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा कि 'जो सक्ते अपना विरोधी समस्ते हैं उनमें भी मैं तो अपनी ही आत्मा के दर्शन करना चाहता हं।' कोई श्रपना विरोधी तभी तक है जब तक हम श्रपने 'स्व' को ही देखते हैं। जब हम 'स्व' व 'पर' दोनों में एक ही श्राख्मा को देखने लगते हैं तो फिर कौन किसका विरोधी रहा ? यदि मैं अपना विरोधी हो सकता हं तो सामने वाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह मेहता ने वहा है---ज्यां बनी श्रातमा तत्व चीन्यो नहीं त्यां बनी साधना सर्व जही।'

### श्रहिंसा की सूद्भता

जब हमारे पास कोई सलाह लेने आठा है तब हम कई मानों से अमानित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भान तो यह होता है कि इसे ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलटा अपना काम बन जाय। दूसरा भान यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने च अपना भी मतक्ष व वन जाय। तीसरा भान यह कि जिससे अपना मतलव बने या म बने, भले हानि भी हो, पर सलाह सची ही देनी चाहिए, ऐसी कि जिससे इसका ही हित हो व किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो। ये अमशः उत्तरोत्तर कंची भावनाएं या अवस्थाएं हैं। दूसरी भावना से आहिंसा की शुरूआत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट होता है। अहिंसा और आगे चली तो न्यक्ति दोनों—सलाह मांगनेवाले च देनेवाले—का भय मूलने लगता है। वह समझने लगता है कि जिसे समे सलाह देना है वह मैं ही तो हूं—मेरे व इसके हित में ही नहीं, आला में भी कोई अन्तर नहीं है। यह आल्ममबी-दृष्टि अहिंसा की परा-काष्टा है। यहां आहिंसा जाकर सत्य में मिल जाती है।

अपनी श्राहिंसा-भावना की जिसमें परीक्षा हुई है ऐसी घटनाएं यहां दे रहा हूं जिससे संभव है, पाठकों को श्राहिंसा-पालन की दिशा में कुछ सहायदा मिल सके।

मेरे एक प्रिय सायी शुक्तते नाराज होकर प्रकरा हो गये । दूसरी

संस्था में काम करने लगे। उनका एक अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति था— उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था। वावजूद मुक्से उनकी नाराजगी, के वह मुक्त पर भी विश्वास रखता था। एक रोज जल्दी में मुक्तसे रास्ते में मिला। अपने इन पिता की बहुत सी शिकायतें सुक्तसे कीं व मेरी सलाह मांगी। मुक्ते उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना उचित नहीं जंचा। एक तो पिता इस बात से अप्रसन्न होंगे, जो मुक्ते अभीष्ट नहीं। वूसरे, इनके सम्बन्ध आपस में विगइ जायंगे, जो मुक्ते मंजूर नहीं। फिर मेरे प्रति अकारण ही उनके मन में सन्देह हो जायगा, जो किसी के भी लिए हितकर नहीं। मैंने पूछा—

'तो तुसने भ्रपने पिताजी से इन सब विषयों में वातचीत कर ली है ?'

'नहीं तो,—मैं तो त्रापसे सलाह लेने त्राया हूं कि क्या करूं ?'

'लेकिन पहले वो तुम्हें श्रपने पिताजी से ही इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। जिनसे उन वार्तों का संबंध है उनसे बातचीत न करके किसी दूसरे तक उन वार्तों को ले जाना श्रनुचित है। पुत्र-धर्म के तो प्रतिकृत है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता। सम्भव है, बहुत-सी वार्ते गलतफहमी से ही पैदा हुई हों, उनकी बातचीत से तुम्हारा सन्तोप हो जाय, तो फिर क्यों श्रापस की या घर की बातचीत किसी तीसरे से कही जाय। श्रवः मेरी तो बही सलाह है कि तुम पहले श्रपने पिताजी से ही वातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे इस बात के लिए माफी मांगो कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके सुकते की। भले ही उनसे कह दो कि में हरिमाऊजी के पास गया था व उन्होंने सुके श्रापसे ही बातचीत करने की व पहले समा मांगने की सताह दी है।'

लड़का बुद्धिमात् या, उसने इस सलाह के महत्त्व को समक्स लिया।

 मुक्ते ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिएं। एक दूसरे मित्र ने आकर मुक्ते विश्वास दिलाया कि शिकायते गलत हैं। मैंने इन्हें श्रधिक विश्वस-नीय समस्कर इनकी बात मान ली व उन सज्जन को लिखा कि बिना श्रापका पच जाने ही जो मैंने श्रापको कुछ समय तक भी मन में दोषी मान लिया, इस अपराध के लिए श्रापसे चमा चाहता हूं। हालांकि बाद में वे शिकायते सच ही निकलीं।

एक दफा विरोधी पन्न के मित्रों से समसौता हुआ। तब मैं उनके दृष्टि-विनद् को उतना ही महत्त्व देने लगा जितना कि अपने दृष्टि-विनद् को। उनकी गैर हाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो मैं सोचता कि उनके हित की दृष्टि से इसमें क्या करना मुनासिव है। मैं मानता कि उनके हित मेरे हाथों में सुरत्तित रहने चाहिए'। इस पर मेरे एक साथी को श्राश्चर्य व सुंमलाहट भी हुई। मैंने उन्हें समकाया कि जब इम किसी को अपना मित्र, साथी या माई मानते हैं तो हमारे हाथ में उसके हित सुरक्ति ही रहने व समके जाने चाहिए'। भन्ने ही पहले ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समसौता हुआ है तो मुसे इनके प्रश्नों को उसी भावना से हल करना चाहिए जिस भावना से अपने भाई के प्रश्नों को हल करता हूं। इसमें मुक्ते यह देखने की जरू-रत नहीं है कि खुद उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। ऐसा देखना तो सौदा कहलायगा। सौदे से हृद्य जुड़ते नहीं। वे प्रेम व विश्वास से ही जुडते हैं। प्रेम व निरवास का ऋर्यात् ऋहिंसा का मार्ग जोखिम से वो खाली जरूर नहीं है। परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी बात मंजूर नहीं है तो फिर जोखिम भी क्या रही ? जब इम केवल सार्व-जिनक या सामने वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जीखिम का भय या चिन्ता हमारे लिए निरर्थक है।

× × ×

एक महाशय ने, जो मुक्ते श्रपना विरोधी समसते थे, एक बार मेरे खिलाफ एक वाहियात पर्चा टाईप कराके इघर-उधर इस तरकीव से भिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो। जिसने टाईप किया था वह उनका निकटवर्ती था। कुछ समय के बाद दोनों में कुछ श्रनबन हुई व वह टाईप करने वाला उन्हें बहुत ही कड़ा पत्र लिखकर मेरे पास श्राया व अपना दोष स्वीकार करके माफी मांगने खगा। कहा- श्राप जैसे के खिलाफ सुके इस षड्यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा भी कि मैं इसे टाईप नहीं करू गा; परन्तु मेरे जैसे सम्बन्ध उनसे थे, उसमें मजबूर हो गया, आदि व उन महाशय से अनबन होने व चिट्ठी लिखने का हाल कहा-बल्कि चिट्टी का कुछ श्रंश सुनाया भी। सुके इस सारे कायड पर श्रारचर्य तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी कडी चिट्ठी का लिखा जाना सुमे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा- 'यह तो मनुष्य की श्रपनी कमजोरी है कि वह श्रपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे काम में शरीक हो। मुक्तले माफी मांगने की जरूरत यों नहीं कि मैं , समसता हं कि इस कठाई में शरीक होकर तुमने अपनी ही हानि की थी। श्रब उसका परचात्ताप करके तम श्रपना ही हित-साधन कर रहे हो । मेरा बिगाड तो तुम या कोई दूसरा कर नहीं सकता । वह तो मेरी ही अपनी करततों से हो सकता है। अतः सुमासे माफी मांगना बेकार है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्टी व उसकी टोन मुक्ते जंची नहीं। जिसकी तम अपना बड़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अशिष्ट चिट्टी क्रिखना तुम्हारे बिए उचित नहीं है। यदि वह चिट्टी न भेजी हो तो मेरी सबाह है कि इसे रोक लो व अपनी शिकायतें व दुःख बहुत नम्रतापूर्वक उनके सामने पेश करो । इस चिट्टी से उन्हें बहुत श्राघात पहुंचेगा, श्रौर इससे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। सके, जहां तक याद है, वह चिट्टी भेज चुका था, व मेरी सलाह के बावजूद उसे उस कड़ी चिट्टी पर पञ्चतावा नहीं हो रहा था।

x x x

जब मैं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या जिला कमेटी के मंत्री सुक्तसे नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में शिकायतें मेजा करते थे। वे लौटकर मेरे पास जवाब के लिए आतीं।
एक बार वे सज्जन मिला गये तो मैंने उन्हें बताया व समकाया कि माई
शिकायतें ऊपर जिला व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो व लिला कि
ऊपर वालों पर कुछ असर हो। तुम ऐसे वाही-तबाही ढंग से लिखते
हो कि मेरा ही पन्न प्रबल्ज हो जाता है व उनकी राय तुम्हारी तरफ से
बिगड जाती है। किसी काबिल आदमी से मसविदा बनवा जिया करो,
या मुक्से कहो तो मैं बना दिया करूं। उन्हें मेरे इस रवैये पर बडा
ताज्जव हुआ—संभव है, उन्होंने इसे मेरा बनावटी व्यवहार ही माना
हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध साव से उनके हित में यह सलाह दी थी।

मुक्ते शुरू में मेरे चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य के गुर्णों की ही चर्चा प्रधिक करनी चाहिए। श्रावरयकता व प्रसंग पढने पर ही श्रवगुर्यों का उल्लेख करना चाहिए। जो श्रपने विरोधो हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में श्रीर भी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्वभावतः ही श्रपने मन में विरोधी के प्रति सद्भावना कम रहती है, श्रतः उसके श्रवगुर्खो, दोषों व श्रपकर्मों के प्रति तीन दृष्टि रहती है और उनकी चर्चा में हम उदार भी रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर श्रपना उल्ल सीधा करनेवाले इनका वढा-चढाकर प्रचार करके हमारी खाई को श्रीर चौडा कर देते हैं। श्रतः श्रपने मित्र के बारे में एक बार श्रवगुण-चर्चा हमसे हो जाय तो वह इतना बरा श्रसर नहीं पैटा करती जितनी विरोधा की चर्चा। में भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूं व जब कभी कोई मेरे सामने किसी की निन्दा या ब्रालीचना करते है तो मैं उनके गुण-उनका शुक्क पच-- उनके सामने उपस्थित करता हूं। इससे एक तो श्रालोचक के मन को कड़ता कम हो सकती है व दूसरे मेरे प्रति गलत-फहमी फैलाने का श्रन्देशा नहीं रहता। इसका मुक्ते कई बार प्रत्यच प्रमाण मिला है। ऐसे सज्जन मिले हैं जिन्होंने मुक्तसे खुद त्राकर कहा है 'कि हम तो श्रापकः बुराई करते फिरते थे; पर कई जगह हमे लोगों ने कहा कि

उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, श्रापके गुखों को ही बढ़ाई करते पाये गये।' इससे मेरे प्रति उनकी भावनाएं भी बद्बीं। जो तीवता या कटुता उनके भन में पहले थी वह अब नहीं पाई जाती। फिर भी एक बाह्म नियम के रूप में इसका पालन करने की अपेचा जब श्रिहंसा के फिलत नियम के तौर पर इसकी साधना की जाय तो उसके सुफल व श्रानन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे इम अपना विरोधो, निन्दक, श्रालोचक समक्ते हैं वह इमारे ही दुर्गु खों, दोषों, श्रुटियों, कमजोरियों की प्रति-मूर्ति या प्रतिविंव जैसे होते हैं, श्रतः इमसे प्रयक् उनका विचार करना ही गलत है। वे इमारे ही श्रंग हैं। जिस दिन इम यह समक्ष लेंगे उस दिन श्रहिंसा की सबसे ऊंची मंजिल पर श्रपने को पावेंगे।

जेल में एक ब्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत अशिष्ट, अपमानजनक व अरलील व्यवहार किया—मेरी अनुपस्थिति में। जिन-जिनकी भी मालूम हुआ उन्होंने उसे बहुत धिक्कारा। वह कुछ स्वभाव व वृत्ति से ही ऐसा आदमी था। ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछ हरकतों से विगड़कर हूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली! जब मुक्ते मालूम हुआ तो मैंने उसके जिम्मेदार मित्रों को शमिंन्दा किया। एक और अवसर पर जब कोई चौकेवाले उसे अपने चौके में भोजन कराने के लिए राजी नहीं होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि अब उसका कोई नहीं रहा—तब मैंने कहा—अच्छा हम होनों का एक अलग चौका रहेगा, हम अलग वरक में मी रह जायंगे, अगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था कर दें। जिसका कोई नहीं है उसका साथी मैं हूं। मुक्ते याद एड़ता है, माई शोमालालजी भी उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार हुए थे।

श्रहिंसा की परीचा हमारे श्रपने लोगों के बीच उतनी श्रव्छी तरह नहीं होती जितनी गैरों या विरोधियों के बीच। श्रायद श्रहिंसा श्रपनों के लिए है भी नहीं। जहां श्रपनापन है वहां द्वेत नहीं, व जहां द्वेत नहीं, वहां श्रहिंसा का क्या काम ?

#### : 83 :

# नकद् घर्म

इस अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे सके प्रत्यच श्रवुभव होगया कि श्रहिंसा सचमच 'नकद धर्म' है। 'इस हाथ दे. उस हाथ ले'। इन्दौर में शायद १६३१-३२ में नन्द्रजाल भंडारी मिल्स-व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़ताज कर दी। इन दोनो के संचा-क्रक उस समय कन्हैयालाल भएडारी थे। ये उद्योग-व्यवसाय व प्रवन्ध में बहे दच माने जाते हैं। १६२६ में जब मजदरों की श्राम हबताल हुई यी तब भी इन्होंने बड़ी तरकीब से भ्रपनी मिलें चालू करा ली थीं। इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी हडताल नहीं हो सकती। इन्दौर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन बात मानते थे। पर एक बार मजदूरों ने दोनों मिलों में हडताल कर ही ढाली । जाला गुलजारीजाल ग्रहमदाबाद से वहां मजदूरों की सहायता के लिए गये। उनका खयाल था कि द-१० दिन में हडताल का कुछ निपटारा करा लेंगे । परन्तु वह इनकी आशा श्रपेचा से कहीं ज्यादा ठहर गई। कन्हैयाबाबजी उन्हें श्रासानी से दाद देने वाले श्रादमी नहीं थे। उन्होंने तथा श्री शंकरसासनी वैकर ने भी मुक्ते पत्र सिखे कि इसे जल्दी निपटाना चाहिए। लालानी के इन्दौर में श्रचानक रुक जाने से श्रहभदाबाद के काम में बहुत हुर्ज हो रहा था। मैं उन दिनो बीमार था-परिस्थिति की जटिसता व किंटनाइयों को खूब समकता था, तो भी भगवान् का माम लेकर मैंने श्री कन्हैयालालजी को एक पत्र लिखा। मैंने

सोचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपटारा होगा कैसे ? अतएव पहले पन्न से उनका रुख जान लेना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें लिखा कि सुसे वडा त्रारचर्य है कि आपकी मिल में हड़ताल कैसे होगई ? मैं चिन्तित हूं कि मेरा बस चले तो एक दिन भी हडताल न बदने दूं। पर मैं अस्वस्थ हूं, और दूर बैठे हुए यह समक नहीं सकता कि मेरे वहां आने से इसे सुलटाने में कुछ सहू लियत पैदा हो सकती है। यदि आपको ऐसा जंचे कि मेरा आना उपयोगी होगा तो सुसे निःसंकोच तार दे दीजिए। मैं ऐसी हालत में भी तुरन्त चला आऊंगा व शक्तिभर ऐसा यत्न करूंगा जिससे शान्ति व सद्भावना के साथ हड़ताल निपट जाय।

संयोग से इन्दौर के श्री खच्मीदन्तजी मिलने श्रागये । मैंने उन्हें सारी परिस्थिति समकाकर कहा कि त्राप खुद कन्हैयाबाबजी से मिल लीजिए। उनका रुख अनुकृत होगा तो ही हदताल के जस्दी समाप्त होने की श्राशा रखी जा सकती है। दूसरे ही दिन भण्डारीजी का तार श्रागया व मैं इन्हौर खाना होगया। जब स्टेशन पर मैंने एक तरफ श्री मण्डारीनी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व तीसरी तरफ अपने मित्र बालू भैया दाते को, जिनके यहां कि मैं अक्सर ठहरा करता था, व जो मजद्रों के प्रति बहुत हमददीं रखते थे, देखा. तो चल-भर के लिए सोच में पढ गया कि कहां उहरूं ? इतने ही में कर्हिया-जालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा. श्राहये.'भाऊ साहव !' श्रव तो उनके ही साथ जाना व उन्हीं वहां उहरना उचित था। उनके तार से ही मैं रवाना हुआ था। लेकिन उधर मजदूरों में यह गलतफहमी फैलने का श्रंदेशा था कि ये तो सेठ के यहां ठहर गये, हमारा क्या मला करेंगे ? वैसे तो मैं मजदूर-संघ का उप-सभापति भी था। मैंने लालाजी की ओर देखा- सुके ऐसा लगा कि उन्होंने भण्डारीजी के यहां ठहरने का समर्थन ही किया। फिर मैंने यह भी सोचा कि भगडारीजी के नज-दीक रहने से ही, संभव है, मजदूरों का श्रिषक हित साधा जा सके। मैं शुद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने श्राया था। समसौता उसी का नाम है जिसमें दोनों पत्न वालों के प्रति न्याय-दृष्टि रखी जाय, दोनों के स्वामिमान की रक्षा का खयाल हो। भएडारीजी मुक्ते जानते ये कि मैं एक शान्त व न्याय-प्रिय न्यक्ति हूं। श्रदः मैंने उन्हीं के साथ जाने का निरचय किया। परिखाम से मैंने देखा कि वालू मैंया जैसे तीसरी जगह उहरकर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ उहरने से हुआ। उन्होंने व मैने—दोनों ने इस समय श्रहिंसा के गुख व शक्ति को श्रव्भव किया। वे तो धर्मतः भी श्रहिंसावादी—जैनी—हैं।

दो-तीन दिन तक भरहारीजी मजदूर-संव के कार्यकर्ताओं की शिका-यत व संघ की प्रवृत्तियों की कह आलोचना करते रहे, जिसे मैंने घेर्य के साथ सुना। इसिलए भी कि जब तक उनके दिख का सब गुन्दार निकल न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी सममौते की बात पर विचार करने की स्थिति में न होंगे। उससे सुमें पता लगा कि इस हड़वाल से इनके दिल मे गहरा घाव हो गया है। घेर्य से उनकी बात न सुन् गा तो इस घाव की मरहम-पट्टी न होगी—मनुष्यता, न्याय व मजदूर-हित तीनों दृष्टियों से मुक्ते यह आवश्यक मालूम हुआ।

मेरे पहुंचने के कुछ घरटों के बाद ही लालाजी का एक खत मुक्ते मिला जिसमें उन्होंने मजदूरों का पत्त सुनने के लिए मुक्तसे मिलना चाहा था। इससे पहले ही में कन्हैयालालजी की वार्तों से यह समम् गया था कि संघ वालों के प्रति उनके भाव कैसे हैं; हालांकि गुलजारीलालजी के प्रति उनके मन में जरूर श्राद्र था, व वे उसे व्यक्त भी करते थे। किर भी मैंने कन्हैयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निश्चय करना ठीक समका। वह पत्र मैंने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा—'हां, जरूर मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिए, यहां मत सुलाइए—नहीं तो गलत-फहमी फेल जायगी।' मैं भी संघ के कार्यालय में ही मिलना पसन्द करता था। श्रतः में वहीं जाकर लालाजी से मिला। कन्हैयालालजी की वार्तों से ऐसा लगता था कि श्रमी महीना-मर

मिलें न चलें तो उन्हें कोई चिंता नहीं। इधर मजदूर-संघ ढीखा पड़ने के लिए तैयार न दिखाई दिया। तब मैंने शायद तीसरे दिन कन्हैया-खालजी से कहा—'ऐसा मालूम होता है, मैं यहां जक्दी श्रागया, श्रीर श्रापने भी मुसे बुलाने में कुछ जक्दी ही की। मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, श्रव मुसे कल श्रजमेर बिदा कर दीजिए।'

वे चौंककर बोले-- 'क्यों, ऐसी क्या बात हुई ?'

'मैं तो यह सोचकर श्रजमेर से चला था कि दूसरे ही दिन सममौता कराके हडताज समाप्त करा सक् गा । क्योंकि शंकरलाज मार्ड व लाजाजी के पत्र मेरे पास आते ही रहते थे. अब आपका तार मिल जाने से मैंने समका कि जाते ही दोनो पन वाले किसी समकौते पर रजामंद हो जायंगे। परन्तु श्राज तीन दिन हो गये, इडताल बराबर चल रही है, श्रीर समसीते की बात शरू करने का श्रवसर ही नहीं श्राया । मैं वी श्रपने लिए यह वडा पाप समस्ता हुं कि मैं एक-एक दिन यहां इस वरह विताता रहं, व हड़ताल चलतो रहे-इधर गरीब मजदरों की मजदरी का नकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो। दोनों पहों की लाखों नही तो हजारों की हानि की जिम्मेदारी मैं इस तरह अपने पर नहीं ले सकता। सभे तो आपकी बावों से ऐसा लगता है कि न्त्राप श्रभी एक मास श्रीर मिल चालू करना नहीं चाहते। उधर संघ वाले भी कहते हैं कि सेठ एक मास हटेंगे तो हम भी एक मास तो दट ही सकते हैं। श्रतः मेरी राय में सममौते का वक्त श्रभी नहीं श्राया है। सममौता तभी हो सकता है जब दोनों पत्त सचसूच उसकी श्रावस्थकता महस्रस करें। तो भुक्ते इजाजत दीजिए।'

इसका श्रमुक्त असर कन्हैयालात्तजी पर हुआ। उन्होंने कहा— 'महीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब श्रापको तार देकर बुलाया है, तो मैं श्रापको खाली वापस नहीं लौटा सकता। तो कहिए, मजदूर क्या चाहते हैं ?' मैं—'पहले श्राप वताह्ए कि श्रापकी तरफ से सवाल बात का है या ऐसे का ?'

'पैसा तो परमात्मा ने श्रपने को काफी दिया है। मैं यह महस्स करता हूं कि मजदूरो को यह इडताल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जान्ते से नोटिस तक नहीं दिया। इसका सुके सबसे ज्यादा रंज है।

'तो प्रश्न बात का ही रहा न ! अच्छा समसौते में मूं छ आपकी कंची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरवित है। श्रव ?'

'तो मेरी तरफ से, श्रापके हाथ में कलम देता हूं, श्राप मजदूरों की तरफ से जो ठोक सममें जिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा।'

मुक्ते सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्तोष हुआ। मैंने कहा—'तो इसके जिए अब जाजाजी से मिजना होगा।' उन्होंने कहा—'हां, जरूर मिजिए।'

लालाजी से मैंने कहा—'समसौता मजदूरों के बिलकुल हक में हो सकता है, लेकिन मजदूरों की श्रोर से एक गलती हमें मंजूर करनी होगी। मजदूरों ने बिना नोटिस दिये जो हबताल कर दी, यह गलती तो उनको माननी ही होगी न !'

'हां यह तो अपने यूनियन की दृष्टि से भी गलती ही है।'

'वो फिर समकौते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस गलती पर खेद प्रकाशित करते हैं।'

'हां, यह तो अपने संघ के डिसिप्लिन के लिहाज से भी ठीक है।' तो मैंने कहा—'श्रब मजदूरों की तरफ से श्राप लिख दीजिए क्या चाहते हैं ?'

शायद उसी दिन समसौता हो गया। मजदूरों के खेद-प्रकाशन की पहली शर्त से सेठनी की मूं छ जंची रह गई, इघर मजदूरों की लगभग सभी मांगें सेठजी ने मंजूर कर लीं। लेकिन एक शर्त पर मामला फिर विकट हो गया। मजदूरों की तरफ से चाहा गया कि हदताल के कारक किसी मजदूर को सताया न लाय न सभी हदताली काम पर लिये जायं।

सेठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने में दिक्कत न थी; पर कठि-नाई यह थी कि वे ७०-७१ मजतूरों को गुपडा सममते थे, उनसे उन्हें मिल को नुकसान पहुंचाने का अन्देशा था। उनका कहना था कि इन्होंने पहले भी नुकसान पहुंचान है, अतः वे उन्हे वापिस नहीं लेना चाहते। यदि ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-विन्दु से वह एक नीति को छोड़ने जैसा होता था। तब रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर, ' जिनमें थे ७०-७१ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर अपने-अपने सांचे पर काम करने लगें व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो उनकी जांच मालिक लोग करें व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कार्रवाई उचित दोले, वह की जाय। कन्हैयालालजी ने सुम्माया कि इनका मुक-दमा हरिमाऊजी करें। यह बड़ा धर्म-संकट था, लेकिन मामले को सुल-माने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी छुबूल कर ली। मिल चालू हो गई। अव इनके मुकदमे का समय आया।

मेरे दिल में बड़ी उथल-पुथल मची। यदि ये ७४ श्रादमी निर्देशियाये गए तो मुक्ते छोद देने पढ़ेंगे। पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त नहीं रह सकेंगे। उन्हें निश्चिन्त करने के लिए क्या मैं श्रन्याय करूं? मैंने कन्हैयालालजी से कहा—'देखिए, मैंने यहां श्राकर मालिक व मजदूर दोनों का हित ही साधा है।'

'वेशक, श्रापने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है।'

'श्रौर यह मैंने श्रपना कर्जन्य सममकर किया है, किसी लोभ-लालच से नहीं, मुक्ते इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए। लेकिन श्रापने मुक्ते उत्तरा एक धर्म-संकट में हाल दिया है।'

'सो क्या ?'

मैंने भ्रपनी उथल-पुथल बताई व कहा कि इस धर्म-संकट से सुके बचा लीजिए। इस सूची में यदि भ्रादमी कम किये जा सकें तो एक बार देख लीजिए और सुक्त पर यह बोक्त कम-से-कम रखिए।' उन्होंने 'श्रच्छा' कहकर श्रपने एक भाई को बुलाकर सूची में काट-छांट करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची बनाकर लाये। कन्हैयालालजी ने सूची देखी, एक मिनट सोचा व सुमसे कहा—'भाऊ साहव', श्रापने यहां श्राकर सबका व मेरा भी भला ही किया है। श्रापके इतने सहवास का सुम पर काफी श्रसर पड़ा है। मेरे मुंह से यदि कोई बात सूठ निकलने लगती है जो जवान दव जाती है व खयाल होता है कि कम-से-कम माऊ साहव से तो सूठ न कहूं। श्रापने यहां श्राकर एक दावानल को शान्त किया है। मैं तो चिकत हूं कि किस धैयं से श्रापने मेरी एक की एक बात को बार-बार सुना है व तिनक भी श्रद्ध-लाइट या मुं मलाहट नहीं श्राने दी। श्रतः श्राप पर यह बोम श्रव श्रन्याय ही होगा। मैं तो इन सभी को काम पर लिये लेता हूं—जैसा कुछ भगवान को मंजूर होगा, वह हो जायगा।'

मुक्ते मानो सेठनो ने श्रमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया हो— पैसा लगा। मैंने हिंदित स्वर में कहा—'कन्हैयालासजी, श्राप खुद बहुत श्रव्हे मुन्तजिम, बड़े रौब-दाव व घाक के श्रादमी हैं। बड़े-बढ़े गुग्हों को ठीक कर सकते हैं। जो श्रापकी ही मिल में काम करते हैं उन्हें श्रपने कव्ले में रखना श्रापके लिए कौन कठिन बात है। मुक्ते तो श्राश्चर्य था कि श्राप इन लोगों के विषय में क्यों इतना श्रास्म-विश्वास खो रहे हैं। मगर में समसता हूं, श्रव भगवान श्रापके हृदय में से प्रकट हुआ है श्रीर उसने गुक्त गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है।'

में आज भी इस घटना में श्रिहिंसा-माता के आशीर्वाद के ही दर्शन कर रहा हूं। उलमी हुई बात की सुलमाने में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि लोगों के हदयों को चोट कहां-कहां व कैसे-कैसे लगी हैं ? पहले उसका हलाज कर लेने से दूसरी उलमनें जल्दी सुलम जाती हैं। हदय के भावों—बात-प्रतिघावों—की उपेदा करके कोई कोरे बुद्धि-

काँगल से, तरकीयों से समस्याएं सुलक्षाना चाहें तो वे उन्हें उलका देंगे। ट्रिय का मार्ग श्राहिसा का, श्रेम का, सहन-शोलता का, धेर्यंका है। कारे युद्धि-काशल या तर्क का मार्ग एक घोला सावित होता है, जो श्रन्त में परिणामतः सबके लिए हिंसात्मक साबित हो रहता है।

#### : 88 :

## दो ऋहिंसा-धर्मी

सम्भवतः १६२२-२३ की वात है। मैं ग्वालियर से सावरसती (श्रह-मदाबाद) जा रहा था। बांदीकुई में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी बद्-जनी पड़ती है। देहली से जो गाड़ी श्रहमदाबाद चलतो है उसमें श्रागरे से बैठने वाले मुसाफिरो को यहां सवार होना पड़ता है। रात में मुसा-फिर श्रामतौर पर सोये रहते हैं। मैं जो एक डिट्ये में घुसा तो प्रायः एक-एक पटरी पर एक-एक शख्स को सोये देखा। मैं किसी को जगाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ बैठने-भर के लिए पटरी पर एक कोना तजारा कर रहा था। एक पटरी पर किसी के सिरहाने जरा-सो जगह देखी तो श्राहिस्ता से बैठ गया। मेरे म चाहते हुए भी उसकी नींद खुल गई। उसने छुटते ही पांच-चार गातियां मुक्ते सुना दीं। 'श्राये बड़े गांथी टोपी जगा के, दूसरे के श्राराम-सकतीफ का कुछ खयाज नहीं करते' यह तो वह वाक्य था जिसे मैं कागज पर जिख सकता हूं। गांधी व गांधी टोपी पर उसने खुव ही श्रपने जी की जलन मिटाई। मैंने पूछा-- 'श्राप बीमार हैं क्या ?'

'तो क्या बीमार को ही श्राराम-तकलीफ होते हैं, दूसरों को नहीं ?' 'नहीं सो नहीं, मेरा यह उसूल है कि बीमारों, बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों को रेल मे पहले जगह या श्राराम मिलना चाहिए। श्रगर इनमें से श्राप कोई हों तो मैं उसी तरह ज्यवहार करूं।'

'बेकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? गांधीजी

ने क्या यही ऋहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखाया है ?'

'में खुद नही चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसिलए तो मैं इतने आहिस्ता से वैठा—आखिर बैठने-भर का तो मुक्ते भी अधिकार है। आप जग पढे इसमें मेरा तो कोई कुस्र नहीं है।'

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत ही नरमी छौर शान्त भाव से दिया वह उठ बैठा; तो मेरे बैठने के लिए खासी जगह हो गई। मैं सोचता रहा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधीवादी पर अपनी जलन क्यों निकाल रहा है ? कुछ दिनं पहले ही कराची में विदेशों कपने की दुकानों पर कांग्रेस-स्वयं-सेवकों द्वारा बना कना पिकेटिंग हुआ था। मुके खयाल हुआ कि कही यह कराची का कोई विदेशी कपने का न्यापारी व हो। मैंने जिज्ञासा से पूछा—

'श्राप सिंध जा रहे है ?'

'हां, कराची जा रहा हूं ।'

यह सुनते ही मेरे दिमाग में कुक्षी लग गई । मैंने इंसते हुए कहा— 'तो श्रव में समक्त गया, क्यो श्राप गांधी टोपी पर इतने चिदे हुए हैं ? श्राप कपडे के ब्यापारी हैं क्या ?'

'हां, साहब, धापके वालियटयरों ने हमें खूब सताया है।'

'तो वहां की कसर श्राप सुक्त पर निकाल रहे थे ?' मैंने सुसकराते हुए कहा।

श्रव वह शर्मिन्दा हुआ। 'सब श्रादमी एक-से थोड़े ही होते हैं। आपकी तरह सब शरीफ हों तो क्या बात है ?'

'इसमें तो शराफत की कोई बात नहीं है। साधारण मनुष्य-धर्म है कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे।'

श्रव तो वह श्रीर भी लिजत हुआ। श्रागे बातचीत से मालूम हुआ कि वह जैनी है। तब मैंने कहा—

'श्राप तो श्रहिंसा-धर्मी हैं, मैं नया श्रहिंसा-धर्मी हूं। श्रापने सुके इतनो गातियां दो वे किस श्रहिंसा-धर्म के सुताबिक दीं ?' 'हां साहय, वह तो मेरी जहालत थी।'

'तो मैंने श्रापको गाक्तियां सहकर श्रौर प्रेम से श्रापके साथ पेश श्राका श्रिहिंसा-धर्म का श्रिषक परिचय दिया या श्रापने ? श्रव सच्चा जैनी—श्रुहिंसा-धर्मी—कौन ठहरा ?'

'साहय जीत तो आपकी हुई—हम तो श्राहिंसा का नाम-भर जेते हैं, आपने सच्ची श्राहिंसा का नसूना दिखाया है—लेकिन सम तो ऐसे नहीं होते। आप कहां जा रहे हैं ?'

'लेकिन सब बुरे भी तो नहीं होते । आपने छूटते ही यह कैसे मान लिया कि मैं आपको सताने वालों में से ही हूं। या जिन्होंने पिकेटिंग किया है वे सद आपको सताने को ही भावना रखते थे। उनको आपसे व्यक्तिगत वैर तो या नहीं। वे अपना कर्त व्य-पालन कर रहे थे। जो लोग विदेशी कपडा वेचकर पाप कमाते हैं, देश को गुलाम बनाते हैं, उनको वे तो उन्टा पाप से बचाने का अयत्न करते हैं। अतः धन्यवाद के पात्र हैं, न कि निन्दा व गाली-गलीज के।'

'खेकिन इससे हमारी गर्दन जो कट जाती है ?'

'वो आप विदेशी कपडे को छोड़कर और कोई व्यापार क्यों नहीं कर खेते ?'

'यही वो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता ।'

'तो श्रपने जोभ के जिए दूसरों को क्यों गाजियां देते हो ? यह कहां का धर्म व श्रहिंसा है ?'

श्रव तो सेठजी पानी-पानी हो गये। ऊपर की सीट पर उनका भलोजा -सोपा हुश्रा था, उसे नाम लेकर जगाया। कहा—'उठो, तुम नीचे येठो, ऊपर इन पंडितजी को सोने दो।'

मैंने मना किया--'उसे सोने दो व श्राप भी सोश्रो, मुक्ते तो इतनी चैठने-भर के लिए जगह काफी है।'

उन्होंने किसी तरह न माना व उसे उतारकर सुके वहां सोने पर अनवूर कर दिया। इस तरह अखोर में दोनों 'अहिंसा-धर्मा' हो रहे।

# : 84 :

# गरीबों का सेवक

१६२६ से मेरी दिखचस्पी बोक्शेविक साहित्य से हुई। उस समय 'कम्युनिजम' की बनिस्वत 'बोल्शेविजम' शब्द का अधिक प्रचार था, रूस की बोहरोविक क्रांति द्वारा यह शब्द ऋषिक प्रचलित हो गया था। अस-जीवियों की और से 'शोषस्' न होने का जो नारा उठाया गया था उसमें मुके तथ्य दीख पड़ा। तब से मैं उस साहित्य का थोड़ा-बहुत श्रध्ययन करने लगा । इन्दौर मे श्री सरवटे साहब ने 'बोल्शेविज्म' पर एक पुस्तक मराठी में जिखी: जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था और वह प्रकाशित भी हो गई थी। 'हिंदी-नवजीवन' के लिए साबरमती जाने पर तो गांधीजी का गहरा रह चढ गया और एक कुरता, टोपी, धोती यह भेरा पहनावा हो गया। सादगी व हाथ से काम करना मुक्ते बचपन से ही पसन्द है विद्यार्थी-जीवन में ही-१६११में-काशी से 'श्रीदुम्बर' मासिक चजाने लगा था, फिर भी नंगे पांच रहने, बाजार से खुद सौदा-सुल्फ कंधे या सिर पर बाद बाने मे श्रीर उसी दशा में परिचित जनों से सुबाकात हो जाने में मैं न संकोच करता था. न मेंपता था। बल्कि एक प्रकार का गौरव ऋतुभव करता था । महात्माजी के पास बाने पर इस वृत्ति में बढती ही हुई । शायद १६२२ में किसी समय सुके इन्दौर के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना से मिलने जाना पड़ा। नंगे पांव, खादी टोपी, मोटी खादी का एक क़रता, व घोती, दाढी भी कुछ बढी हुई, ऐसी शक्त में उनसे मिला। इस रूप में यह पहली ही मुलाकात उनसे थी। मेरा यह क्ष्य-रङ्ग उन्हें कुछ नागवार लगा। उनकी 'सुसंस्कृत-रुचि' को शायद उससे कुछ धङ्गा लगा। शुरू में श्रीर-श्रीर बातें हो जाने के बाद उन्होंने सुसकराते हुए पूछा--- 'यह क्या भेस श्रापने बनाया है ?'

'गरीबों की सेवा का निरचय किया है, सो गरीबों से मिस्रता-जुस्ता पहनावा रखा है। इससे ज्यादा सादा लिबास श्रीर क्या हो सकता है ?'

'लेकिन श्राप तो श्रकेले गरीवों में काम नहीं करते। श्रमीरों, राजा, रहेंसो व बढ़े श्राहमियो से भी तो मिलते-जुलते हैं। श्रदः पोशाक में उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न ? किसान-मजदूर हमारे पास श्राते हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन श्राप द्याये तो हम श्रादर से पेश श्राते हैं, हाथ मिलाते हैं !' उन्होंने बहुत शृदुल स्वर में सरल माव से च विलकुल श्रपनेपन के साथ कहा। लेकिन 'किसान-मज्द नीचे खड़े रहते हैं' यह शब्द सुसे खटका व जरा सु मलाकर मैंने कहा—

'मैं श्रापका बहुत एहसानमंद हूं, जो श्रापने कमरे में बुलाया, हाथ मिलाया व इज्जल के साथ बैठाया; परन्तु श्रगर में गरीवों व किसान-मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खडे रहने में भी श्रपना गौरव मानता। श्रापके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो मेरा भी नीचे ही है।'

बापना साहव समक गये कि सरल भाव से कही उनको यह यात सुके चुन गई। उन्होंने तुरन्त कहा—'मैंने किसानों के लिए निरादर-भाव से यह बात नहीं कही—जो यहां का रिवान है वह वताया। श्राप इसका चुरा न मानें। श्रपनेपन के भाव से ही मैंने यह कह दिया। मैं तो श्रापसे परिचित हूं, पर दूसरी जगह शायद कोई ऐसे लिवास से चुरा मान जाय—इसलिए श्रापको सका दिया, श्रीर कोई वात नहीं।'

'लेकिन हमारी भी तो रचि-श्रक्षचियां होती है। यदि कोई हमसे श्रपनी श्रभिरुचि का खयाल रखने को उम्मीद रखता है तो हमारी श्रभिरुचि का खयाल उन्हें भी क्यों न रखना चाहिए ? ये निलायती कपड़े न साज-सामान हमारे भी दिल को यहा धका पहुंचाते हैं, तो क्या हम इस दश्य को सहन नहीं करते हैं ?'

'श्रापका कहना वैसे ठीक है; पर श्रभी हम लोगों के लिए यह सब दरय नया है---इससे श्रजीब मालूम होता है।' उन्होंने बात को ठंढी करने के उद्देश्य से कहा।

'मैं श्रापके भाव को समस्तता हूं; मेरे कहने का भी श्राराय इतना ही। या कि जहां गरीकों व किसानों का स्थान है, वहीं उनके सेवकों का भी स्थान है, श्रीर यदि मैं उनका सच्चा सेवक हूं तो मुसे इसमें मेंप या। शर्म न मालूम होनी चाहिए।'

जिस तरह सुके श्रापने ब्राह्मकृत्व पर-त्याग, तप व ज्ञान के श्रादर्श पर---गर्च है, उसी तरह गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गर्व श्रनुभव करता हूं। ठाठ-बाट व सादगी में जब कभी चुनाव के श्रवसर श्राते हैं, मैं हमेशा सादगी को पसंद करता हूं। घर मे जब कमी ज्यादह श्राराम मिलने लगता है तो घबराने लगता हूं, सोचने लगता हूं कि कुछ ग्रस्वाभाविक वात होरही है। एक बार वर्षा में श्रोधनस्यामदासको विदला के साथ स्व॰ जमनालालजी के यहां भोजन कर रहा था। दूध व काछ दोनो साथ-साथ परोसे जारहे थे। मुक्तसे पूछा गया श्राप दूध होंगे या छाछ ? मैंने जरा रुककर जवाब दिया 'छाछु'। 'घनश्यामदासजी तो बड़े मार्मिक दृष्टि वाले हैं' मद पूज़ा-- 'क्यों, जवाब देने में एके क्यों थे ?' मैंने कहा, 'मैं यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लू या मध्यम ? जब ऐसी दो वस्तुश्रो का चुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो मुक्ते मध्यम व कनिष्ठ बस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है। 'वनश्यामदासजी तो री 'मूर्खता' पर हंसे ही, परन्तु इस जुनाव में मेरे सामने दो नीतियां थीं---एक तो यह कि श्रपने किए मध्यम या कनिष्ठ चीज बेते हैं तो उत्तम वस्तु दूसरों के लिए बच रहतों है, दूसरे, इससे मध्यम या क्रनिष्ठ लोगों से श्चपनी तन्मयता का श्रनुभव होता है । गरीबो मे बैठवे, उनके घर रहने, उनका-साखाना खाने व वैसा ही रहन-सहन रखने मे मुसे हार्दिक ग्रानद होता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, प्रक्सर शहरो व कस्बो में ही

ज्यादा रहना पड़ा या पडता है, इससे वैसे जीवन का वहुत अन्यास नहीं पड़ा, परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। गरीबों-से जीवन का मतज्जन गंदा, मैजा, ज्यसन-युक्त, असम्य जीवन नहीं; सादा, मजा, सरज व ज्ञाडम्बर-हीन जीवन है।

#### : ४६ :

# श्रहिंसा की जीत

१६३४ में इन्दौर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन का श्रधिवेशन हुआ, जिसके समापित महात्माजी बनाये गए थे। एक खाख की यैंबी उन्हें हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समिति की श्रोर से किया गया था। इसके साथ ही इन्होर में आम-उद्योग-प्रद-शिनो का भी श्रायोजन किया गया था। महात्माजी को इन्दौर लाये बाने व प्रदर्शिनी के श्रायोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्दौर के एक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया। जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह दिया कि इन्दौर को रकम इन्दौर में लगनी चाहिए। ऐसा श्रारवासन म मिले तो. सुमासे कहा गया था कि, उन्होंने सम्मेलन में विघ्न डालने की सोची थो। इसके लिए उन्होंने हरिजनो को भिन्न-भिन्न ब्लाकों के टिकट खरीदवाये और यह तजवीज की थी कि जब सम्मेजन शुरू हो जाय तब वे हरिजन अपने पास वालों से कहें कि साहब जरा दूर हो जाइए, मैं हरिजन हूं। सम्मेलन में चूं कि सनातनी व पुराने विचार के बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक में होंगे, वे इस सूचना से भडककर उठ खड़े होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा । सभापति महात्माजी हैं, ऋतः वे इस बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन अपने स्थानों से न हटाये जायं-फलतः सनावनी सम्मेलन छोडकर चल देंगे।इस पहुयन्त्र की खबर ज्यों-ही स्त्रागत-त्रधिकारियों को लगी वे घवडाये व सुक्ते बुलाया।

'यह भ्रापके श्रजमेर का मागड़ा इन्दौर में क्यों फैल रहा है 9'

में-- 'क्यों क्या हुआ ?'

उन्होंने पूर्वोक्त पड्यन्त्र का हाल कहा व बताया कि 'में तो···को गिरफ्तार कराये देता हूं।'

मैं—'यह तो श्राप बड़ी मूल करेंगे। सम्मेलन न विगड़ता होगा तो विगड़ जायगा।'

'तो फिर क्या करे ? आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ है।'
'यदि किसी को सुमसे हुरमनी है तो वह आपका काम क्यों विनाहे!'
सुमें चाहे जितना सुकसान पहुंचाले व पहुंचाने।'

किसी ने कहा—'पर महात्माजी के यहां श्राने से वे तो यह मानते हैं कि श्रापकी शक्ति बब्ती हैं।'

में—'इसका तो श्रव कोई उपाय नहीं है। श्राप लोग उनसे यह कह सकते हैं कि सम्मेलन से हरिमाऊ का कोई वास्ता नहीं। सम्मेलन में खुद महाराजा साहब भी पंचारने वाले हैं। सम्मेलन विगड़ने से तो इन्दौर की ही नाक कटेगी। विगाड़ना हो तो प्रदर्शिनी को विगाड़ो जिससे हरिमाऊ को फजीहत हो।

श्रासिर उन्होंने किसी तरह कह-सुनकर विध्नकारियों से समजीता कर सिया। श्रव मेरे कानों में यह मनक पड़ने सगी कि वे प्रदर्शिनी में कुछ उपद्रव करेंगे। बड़ा डर यह था कि कहीं आग न सगा हैं। श्रीर प्रकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम सोग बहुत आदी हो चुके थे। पर मगवान् ने विरोधियों को सुद्धाद हो—उन्होंने सिर्फ परचे बांटने म सासी कपिडयों का प्रदर्शन करने को तस्त्रीस की।

जब महात्माजी प्रदृशिंगी का उद्घाटन करने प्रवृशिंगी के श्रहाते में पबारे तो वहां इतनी भारी भीड़ जमी कि काली म्निडयां वहीं देखने से भी नहीं दीखती थीं। स्वागत-फाटक से श्रन्दर श्राने पर महान्माजी ने एक पर्चा मुम्मे दिया जिसमें नेरे दारे में कुछ सूठी वार्जे छुपी हुई थीं। एक तो ऐसी सफेद मूठ गड़ी कि मुम्मे परकर ईसी श्रा गई। किसी एक सकान का पता दिया गया था, जिसकी शकत भी मैंने श्राज तक

नहीं देखी, श्रीर छुपा था कि उसमें मैंने मिल-मालिकों से रुपये खाये। मैं इस फ्रूड से खुश ही हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं कि मुक्ते उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं। इससे मेरे प्रति मालिकों की सहातुमूति व श्रादर ही बढ सकता था, व उन पर्चेवाजों के प्रति घृणा ही हो सकती थी। जो हो। मुक्ते इस बात से दुःख जरूर हुआ कि ऐसे पर्चेबाज यह नहीं सोचते कि इससे तो वे खुद ही श्रपने पार्वों पर कुल्हादी मारते हैं।

उद्घाटन-भाषण हो जाने के बाद मैंने महात्माजी से पूछा---'यह पर्चा श्रापने पढ जिया है न ?'

'हां पढ लिया है।'

'तो इसके संबंध में श्राप मुक्तसे कुछ पूछना चाहते हैं ?'

'नहीं, इसमें क्या पूछना है ? यहां भी जोग तुम्हारे पीछे पडे हुए हैं !'

'इसकी श्राप चिन्ता न करें। मुक्ते तो इतना ही जानना था कि श्राप तो मुक्ति कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?'

इस तरह दोनो समारंभ निर्विध्न पूरे हो गये।

× × ×

मूठी अफवाहों का एक श्रीर प्रसंग मुक्ते याद श्रा रहा है। विजी-लिया-सत्याग्रह चल रहा था। मुक्ते खबर मिली कि वहां जो पुलिस अफसर तैनात हैं वे वहा जलम कर रहे हैं—यहां तक कि स्त्रियों के लहंगों के नाडे कटवा देते हैं! मुक्ते इस पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी इस खबर से मैं बहुत वेचैन हो गया। पता लगा कि उस पुलिस-श्रफसर से श्री नथमलजी चोरिंडिया की जान-पहचान या रिश्तेदारी है। मैंने सोचा कि उन्हें विजीलिया भेजकर समकाया जाय कि जाब्ता-कानून के श्रनुसार सत्याग्रहियों के साथ जो करना जरूरी हो वही किया जाय, पर यह श्रमानुषिक कार्य क्यों? चोरिंडियाजी व मैं इस तरह बात-चीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस-श्रफसर सामने से गुजरे। चोरिडियाजी ने पहचानकर कहा—'लो ने तो ये सामने से जा रहे हैं। शायद स्टेशन जा रहे हों।' मैंने सुमाया—'तो श्राप जाकर उनसे नहीं मिल लीजिए।'

'ग्राप भी साथ चले तो क्या हर्ज है ?'

'श्रापका श्रकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होगी तो मैं भी श्राजाऊंगा।'

'तो श्राप स्टेशन पर ठहरे रहे, मैं मिल लेवा हूं, नरूरत हुई तो श्राप भी मिल ले।'

चोरिह्याजी प्रसम्न चित्त वापस आये। कहा—'नाड़े काटने वाली बात से तो इन्कार करते हैं—आप खुद जाकर जांच कर आहए। छुछ ऐसी बाते भी बताईं जिनसे यह कगड़ा निबटाने में सहू जियत हो सकती है। आप भी निल जीजिए।'

हम मिलकर घर लौटे। थोड़ी ही देर में चोरिडियाजी वाजार निकत्ते। जौटकर बड़े अफसोस व ताज्जुन के साथ कहने लगे—'देसो जो, लोग कैसे खराव हैं। कहते हैं, चोरिडियाजी ने ११०००) लेकर विकोसिया की सुलह करा दो।'

मैं हंसा व विनोद में कहा—'वापू साहव, मुक्ते श्रव माल्म हुआ। इसी तरह रुपये खा-खाकर श्राप लखपति वन गये हैं व यह हवेली वनाई है!'

श्रीर इम दोनो थोडी देर तक हंसते रहे।

#### : 80 :

## रुपया बड़ा ?

वैसे तो राजस्थान में श्रात ही मैंने 'गांवों की श्रोर' की प्रकार टठाई थी। जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्थ में दिल-चस्पी लेता रहा थाः परन्तु श्रजमेर-मेरवाड्। में श्रुख्यात १६३०-३१ में ही हो सकी। १६३४ में जाकर 'प्राम-सेवक मण्डल' की स्थापना हुई। कार्य तो कार्यकर्तात्रों के यल पर ही हो सकता है, श्रतः सटेंब गवीन कार्यकर्ता इंडने, उन्हें सुयोग्य बनाने व पुराने कार्यकर्ताओं की कठि-नाहयां हल करने में भरतक श्रपनी शक्ति लगाता रहता है। श्रपने -माधियों की मानसिक शांति व श्राधिक व्यवस्था का सबसे श्रधिक प्यान रखता है। राजस्थान में कार्यकर्ताश्रों का संगठन व्यवस्थित रीति से हो. इस उद्देश से 'राजस्थान संघ' नामक संस्था कायम की गई. जिसके संचालक-मंडल में शुरू से तो श्री रामनारायखजी चौधरी, श्री हीरा-लालजी शास्त्री व मैं रहे; पर वाद में चौधरीजी हट गये व श्री प्रस्तके -तथा देशपांडेजी श्रीर शामिल हुए । सुके वडा खेद है कि ३ साल चल-कर यह संगठन टूट गया, इसमें लगभग ३०-३५ प्रथम व द्वितीय श्रे शी 'के कार्यकर्ता सम्मिलित होगये थे. व १८-२० हजार रुपया साल का प्रबंध उनके श्रलाउन्स के लिए करना पहला था। मेरा यह मत है कि श्रपने श्रगोकृत काम के बिगडने की जिम्मेदारी खुद श्रपने पर ही रहती है। अतः यदि मैं इस संघ के मुख्य प्रवत्त कों में से था तो इसके दूरने की मुख्य जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। इसके टूटने की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उचरने में सुके ३-४ साल लग गये। वह क्यों टूटा, इसका किस्सा बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूं।

संघ की श्रार्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः सुक्त पर, य भाई हीराजालजी पर थी-उसमें भी सबसे श्रविक सुमा पर श्रा गई थी। ज्यो-ज्यों भाई शास्त्रीजी पर वनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रजा-मण्डल का बोक वदता जाने लगा-स्योन्स्यों राजस्थान-संघ का बोम्त सम्तपर पडने लगा। इसमें हम दोनों दो शरीर एक श्रावमा की तरह थे-जब से, शायद १६२७ से मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही अनु-भव करते हा रहे हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि है। दूसरों के उपयोगी हो जाने की प्रवृत्ति सुमानें खूब है; पर मैं दूसरों का उपयोग कर तेने में वडा भीरु हूं। इस प्रवृत्ति से अधिकांश तो मेरे बाह्यएत्व को संतोष ही रहता है: परन्तु कभी-कभी दुःख के अवसर भी आ जाते हैं। किन्त बाद में इस दु:ख को भी मैंने अपनी ही कमी माना है। यादे मैंने सचमुच राजस्थान के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है तो में यहां के किस व्यक्ति के कार्य को 'दूसरे का' कार्य मानू' ? जिसे मैंने श्रंगीकार किया है वह तो मेरा कार्य हुई है; पर दूसरे जो कार्य करते हैं. यदि वे मेरे आदर्श. सिद्धांत व रीति-नीति के अनुकृत हैं तो वे भी मेरे ही हैं। परन्तु दूसरों का उपयोग किये त्रिना श्रपना श्रंगीकृत कार्य भी वो नहीं बनवा ? इस समस्या को भैंने इस तरह हल किया है कि सोधी श्रपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई साथी या कार्यकर्ता आगे वढ जाय तो उसकी पीठ पर वने रहना। श्रतः जब वालकृत्या (गर्ग) ने ब्राम-सेवा में रुचि दिखलाई, जिम्मेदारी ली व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो मैंने उसके श्रध्यक्ष वन वाने को हामी भर ली। श्रस्तु, इस ब्रुटि के कारण, राजस्थान-संव, का अधिकांश बोक सुरू पर आने लगा। इस बोक से तो में नहीं वब-राया; पर एक विचित्र माव मन में पैदा हो गया-पैसा अनुसव हुआ जैसा कि पहले कमी नहीं हुआ या। राजस्थान में श्राने से पहले सुके कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए श्राधिक सहायता या चन्टा मांगने का श्रवसर नहीं श्राया था। इधर श्राते ही ब्राह्मण की भिषा-वृत्ति जाग पड़ी; स्व॰ जमनालालजी व श्री धनरपामदासजी के संपर्क की बदी-लत धनिकों में शासानी से प्रवेश होगया, व धन भी श्राने लगा। मैंने त्या धन पर अपने को सवार रखा है, अपने पर धन को सवार नहीं होने दिया। परन्तु न जाने क्यों, राजस्थान-संघ के लिए जब श्राखिरी बार धन लेने गया, भाई शास्त्रीजी भी साथ थे, तो ऐसा श्रनुभव होता धा मानो रुपया मुक्त पर सवारी गांठ रहा है—रुपया गड़ा व में उसके श्रागे बहुत छोटा होगया। ज्यों-ज्यों यह श्रनुभव होता था त्यों-त्यों मेरी श्रात्मा भीतर से बगावत करतो जाती थी। श्रन्त को मैंने तय कर लिया कि जब तक रुपया मुक्ते बड़ा लगता है तब तक रुपया मांगने कहीं नहीं जार्ज गा। फलतः संव की श्रार्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी व संघ का मौतिक कलेवर छूट गया। उसके कारण मित्रों, साथियों व कार्य-कर्ताओं से जो श्रास्मिक संबंध बंधा वह तो दृद ही कैसे सकता था?

x x x

पिछुले जेल-जीवन में मैंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व मित्र कार्यंकर्ता का ध्यान कर-काके यह भावना दद की है कि इस सिन्न शरीर के द्वारा मैं ही कार्यं कर रहा हूं। जो मुक्तसे विरोध रखते हैं, दूरी यानुभव करते हैं, उनकी आत्मा मे भी अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न किया है, व अब भी करता हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा तादात्म्य हो गया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है। जब उनमें पूरा तादात्म्य हो जायगा, उनके प्रति हृदय में वही सजीव व सिक्तय प्रेम की धारा बहने लगेगी, जो अपने मित्र व साथी समसे जाने वाले व्यक्तियों के लिए वहती है, तभी अपनी अहिंसा की साधना की, इस सीमित चेत्र में सफल मानुंगा।

मेरा मत है कि रुपया कार्यकर्त्ता के पास श्राना चाहिए; या श्रारप श्रायास से प्राप्त होना चाहिए। जब तक रुपये के पास कार्यकर्त्ता को जाना पहता है तब तक या तो उसने कार्य श्रपनी योग्यता, शक्ति श्रोर त्तप में बढ़ा उठा लिया है या श्रपने से रुपये को बढ़ा मानने में उसे कोई संकोच नहीं है। यदि मुक्ते श्रापके पास जाना पढ़ता है तो निःसंदेह श्राप बढ़े हैं, में छोटा हूं। जब तक यह वह-छोटे का माव मन में है तब तक मनुष्य को यही यत्न करना चाहिए कि वह बढ़े को गिनती में श्रापे । अर्थात् यह श्रपनी गंग्यता, स्याग व तप को वडावे। इससे एक समय ऐसा श्रा जाता है जब वह सबको सम-दृष्टि से देखने लग जाता है श्रीर श्रागे चलकर तो वह सम-दृष्टि भी ऐक्य-भाव में बढ़ल जाती है। 'समता' में दो का श्रास्तत्व है; जब तक दो का श्रास्तित्व है तब पूर्ण श्रत्मोन्नित, श्रात्म-श्राप्ति नही हुई। सब में, जीव-माश्र में एकस्व के श्रत्माव को ही एयां मनुष्यता या श्रात्म-सिद्धि कह सकते हैं। इस स्थिति का श्रानन्द श्रवर्णनीय है।

#### : 8= :

## कष्ट के समय में

श्रहिंसा का एक तक्ष्य यह है कि खुद ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा-कर भी प्रसन्न रहे व दूसरों को श्रधिक-से-श्रधिक सुख-संतोष देने में प्रसन्नता का श्रनुभव करे। दूसरों की खुशी में, खुशी के श्रवसरों पर वरूर उनके काम श्रावे। मैं देखता हूं कि वचपन से ही मेरी प्रवृत्ति इस श्रोर है। श्रव मैंने श्रपनी साधना का भी एक श्रंग इस प्रवृत्ति को बनाया है। इसके सुचक कुछ खास श्रवसर सुभे याद श्रा रहे हैं।

सरकारी श्रधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहूकार, इनके यहां में विना वुलाये या विना काम से प्रायः नहीं जाता। इसलिए नहीं कि मुक्तों कोई मिथ्या श्रहंकार इस संबंध में हैं, विल्क इसलिए कि ये लोग उसका गलत श्रथं लगा सकते हैं। किसो गरीव या साधनहीन के यहा याँ ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं समक्तता कि ये अपना कोई स्वार्य साधने श्राये हैं। परन्तु धनी-मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका यहीं श्रश्रं लगाते हैं। श्रद्धे य जमनालालजी श्रक्सर कहा करते थे कि जब मेरे पास कोई श्राता है तो मैं पहले यह सोचता हूं कि यह श्रपना कोई काम बनाने मेरे पास श्राया होगा। नहीं तो मुक्त धनी के पास इन्हें श्राने का क्या प्रयोजन ? श्रतः जब मैंने श्रपना स्वार्थ श्रपने रोटी-कपड़े से श्रधिक नहीं रखा है तो फिर मैं विना काम, क्यों कहीं जाऊं ? पूज्य वापूजी तक से मैं विना काम नहीं मिलता, व विना जरूत के कभी खत नहीं लिखता। इसमें श्रपने व उनके दोनों के समय व राक्ति के अपन्यय का भी खयात रहता है। उनका, अपनी व दुनिया की निगाह में 'वेकार' 'उलुए' की गिनतो में न आने का भाव भी शामित है। अब तो असे ऐसा भी लगने लगा है कि विना काम, विना प्रयोजन, किसी से भी बोलना, किसी से मिलना, कहीं जाना फजूल ही नहीं हानिकारक भी है। इसका खयात वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने जीवन को महत्त्वपूर्ण व मृत्यवान नहीं समसा है।

कलकत्ते में एक सेट-मित्र हैं। कहीं इत्तिफाक से या काम से मिलना हो जाता तो मिल लिया करता था। एक बार जब वहां गया तो मालुम हम्रा कि उनका दिवाला निकल गया है व वे बहुत दुःस्ती हो गये हैं। उनके चित्त पर भी इस दुर्घटना का बहुत बुरा श्रसर पड़ा है। वे बहुत दर रहते थे। फौरन दौड़ा गया श्रीर उनसे कहा कि श्राज चलकर व सब कार्मों को छोडकर श्रापके यहां श्राना मेरा धर्म था। जब श्राप सेठ थे, तो जापके पास अपने सुख-शांति के विप्रल साधन थे। अब आप साधन-हीन व दुखी हैं। यदि मैं छापका किसी भी श्रर्थ में मित्र हूं तो मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चाहे तो मैं दिन-भर आपके पास रहंगा । मैं शायद एक-दो दिन उनके यहां ठहरा भी था । इससे उन्हें वडी तसकती मिली। श्रव वे फिर सेट हो गये हैं श्रीर कभी-कभी मिलने पर दुआ-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की जरूरत होती है तो उनकी तरफ भी खयाल जाता है. पर कई बार मन में यह विचार आजाता है कि कहीं वे यह न सममें कि मैं उनसे अपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा हं --या उन्हें देने में उस बात का भी खयाज श्रा जाय।

× × ×

मेरे एक साथी मिन्न हैं। मुक्त नाराज होकर श्रलग काम करने लगे थे। मुक्ते श्रपना विरोधी, शायद श्रपनी उन्नति या मार्ग में नाथक भी, मानने लगे थे। एक बार वे सहसा बीमार हो गये, ऐसे जोर का दिज का दौरा उठा कि यह श्रन्देशा हो गया कि श्रव की सांख आये न आये। मैं उनकी छाती पर लेटकर तब तक चिपटा रहा जबतक उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लौट आया व जब तक उनके इलाज का माकूल इन्तजाम न हो गया, वहां से नहीं हटा। इसमें सुके हार्दिक सन्तोष च खुशी का अनुसव होता है।

अजमेर जेल में एक रोज जेल-सुपरिटेंडेंट बहुत घयराये हुए आये। मुक्ते व विशंभरजी' को बुखाया--''''की हाजत वहत खराब ही गई है, पेशाब में एसीटोन घाने लगता है। किसी भी चया उनकी सुखु हो सकती है। श्राप चाहे तो मैं उनकी सेवा के लिए श्रापको उनके पास रख सकता हं।' ये एक राजनैतिक केंदी थे, जेल वाली से मताड़ा होने पर भूख अब्ताल कर रखी थी. एक दिन पानी तक न पीने से हालत बहत खराब हो गई थी । प्रकाप शुरू हो गया था। जब हम वहां गये तो हमें भी उनके बचने के कोई लच्छा नहीं दिखाई दिये। बाद में माई बादरामजी जोशी भी श्रा गये। यदि वे न श्राये होते तो उन मित्र को संभाजना असंभव था । यह जादरामजी की ही हिम्मत थी कि उनके हाय-पांव पछाडने को किसी तरह काबू कर सकते थे। एक रात तो हम सब निराश हो गये। सब बच्चण ऐसे थे कि श्राज रात मुश्किब से कटेगी। मैं कभी उनके पास, कभी दुछ दुर घष्टों भगवान का नाम स्मर्श करता रहता था । हृदय से प्रार्थना निकलती कि भगवानु क्या इस भ्राप्यश के के ही लिए तुने इस सेवा-कार्य में हम लोगों को जुटवाया ? हम सबको बड़ा श्रारचर्य व महान् श्रानन्द हुश्रा, जब सुवह होते-होते उनकी हालत सुधरने लगी व दोपहर तक तो ऐसा मालूम होने लगा, मानो इन्हें कोई वीमारी ही न रही। अन्त को वे अब्छे हो गये और अब पहले की तरह ही हट्टे-कट्टे हो गये हैं। मैंने परमात्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया-न जाने किनके पुष्य से उन भाई की जान बची। मैं निश्चय पूर्वक कह

१-श्री विशंभरनायजी भागेव, भूतपूर्व मन्त्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्रजमेर व मेरे विश्वसनीय साथी।

सकता हूं कि इन भाई की किसी सुख या खुशी के श्रवसर पर जान का श्रवसर श्राये तो मुक्ते कदापि वह हव व सन्तोष न होगा, जो उनकी इस किठन श्रवस्था में उनकी यत्किंचित् सेवा-श्रुश्र वा से हुआ। परमात्मा से मेरी सदेव यह प्रार्थना रहती है कि ऐसी सेवाओं को सूज जाने की शक्ति वह देता रहे।

कई लोगों को मैं देखता हूं कि वे ऐसे प्रसंगो को याद रखकर उन च्यक्तियों से बहुत तरह से लाम उठा लेते हैं, व उनका उपयोग मी कर लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-बुद्धि प्रधान या प्रवल होने लगतो है तो मुके कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह प्रपनी वेवक्की तो नहीं है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, 'हरिभाऊ यह वेवक्की प्रव्ही है। तुम्हारे मन में जो इतना विकल्प उठता है, यह भी तुम्हारी कमजोरी ही है। सेवा तो वही है जो की व भूल गये। यदि धीरज रखोगे तो व्यवहार-दृष्टि से भी तुम धाटे में न रहोगे।'

एक बार मुक्ते माई लादूरामजी की जरूरत हुई। वे मेरे उन साथियों में हैं जिनसे में देवत्व के दर्शन करता हूं। वे जयपुर-प्रजा-मंडल मे काम कर रहे थे, माई शास्त्रीजी को मैंने लिखा। उन्हें भी उनकी आवरयकता थी ही। उन्होंने उन्हें आने टेने में श्रसमर्थता-सो प्रकट की। मेरे मन में श्राया व शायद शास्त्रीजी को लिखा भी था कि आप लोगों को जरूरत होतो है तो मैं सण काम-घाम छोड़कर दौड आता हूं, लेकिन जब मेरी कोई जरूरत होतो है तो अक्सर लोग टाल-मट्टल कर देते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने भी बाज-वाज दफा इसका इशारा किया है। परन्तु थोडी ही देर बाद सुक्ते ऐसा लगा कि जयपुर-प्रजा-मंडल का काम में दूसरे का क्या समक्तं? क्या शास्त्रीजी मेरे लिए 'दूसरे' हैं ? क्या जयपुर-प्रजा-मंडल की स्थापना के प्रे रकों व सहायकों में में नहीं हूं?क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर याता हूं, या जयपुर का खयाल श्राता है तो में मूल जाता हूं कि मैं जयपुर का नहीं हूं। क्या अयपुर से मेरा इतना तादात्म्य नहीं है। क्या सारे राज-स्थान को सेवा का, राजस्थान की श्रात्मा में श्रपनी श्रात्मा। मिलाने क मैंने संकल्प नहीं किया है ? वो फिर क्यों यह भाव सेरे मन में श्राता है ? इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजी का व सेरा काम श्रलहदा है। मैंने श्रपनी भूल पकड़ लो व शास्त्रीजी को लिखा कि यह मेरी गलती थी, जो मैंने इस भेद-भाव को भाषा का प्रयोग किया। जिसे मैंने 'श्रपना' काम समक्ता है, वास्तव में उसे 'परमात्मा का' काम समक्ता चाहिए। यदि वह काम परमात्मा का है तो उसका साधन जुटाने, उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, मैं तो उस पर श्रद्धा रखकर जो कुछ बन सके वह ईमानदारी से करता रहूं। इस विश्वास में कितनी मानसिक शान्ति है, कितने मानसिक श्रम व शिक की बचत हूं होती है, उखाड़-पछाड़ कितनी श्रनावश्यक प्रतीत होती है, फिर भी सफलता कैसे प्रत्यन्त श्राती हुई दीखती है, इसका श्रनुभव व श्रानन्द लिखकर या कहकर नहीं बताया जा सकता। तुलसीदास के इस भजन में यही समें बड़ी सुन्दरता से बताया गया है—

"मम हृदय-भवन प्रमु तोरा। तहँ आय बसे बहु चोरा॥ कह तुलसीटास सुतु रामा। लूटहिं तस्कर तब धामा॥ चिन्ता यह मोहिं अपारा। अपजस नहिं होई तुम्हारा॥"

## : 38 :

# पूर्णाहुति

श्रव एक श्रन्तिम संस्मरण जिसकर इन श्रनुभवों को समाप्त करू गा।
यह वात तो है शायद १६२ म की, पर चूं कि वह मेरे मन में सदैव तरोताजा वनी रहती है, श्रीर मुक्ते राजस्थान की सेवा में सजीव में रखा देती
रहती है, श्रतः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना
डीक रहेगा।

राष्ट्रीय विधालय सावरमती के वार्षिक उत्सव के सिखसिले में महारमाजी सिहत सब लोग छात्रों का एक नाटक देख रहे थे। शाम का वक्त था—महारमाजी को एकाएक गश श्रा गया। सब लोगों के होश फास्ता हो गये। फीरन ही वे एक चारपाई पर खिटा दिये गये। चेहरा विलक्कल पीला पह गया। श्रांख मुंद गईं। सिफ हतकी-सी सांस चलती न्यी, जिससे लोग थोडा-बहुत धीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका नंगी तलवार की तरह सिर पर लटक रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि श्रगलो सांस न श्रावे। तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए मोटरें दौडों। सबकी घवराहट व वेचेनी का श्रन्दाज पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। उन दिनों महात्माजी ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलों को भाप से पकाकर खाते थे। प्राची के दूध से बचाने की दिह से यह जुराक का प्रयोग चल रहा था। इससे महात्माजी काफी दुर्वल होचुके थे। कहते हैं कि इस दुर्घटना से खुद उन्हें भी ऐसा खाने लगा था कि श्रव शायद यह शरीर श्रांबक समय तक न टिके।

इसका एक पूर्ववर्ती श्राधार भी बताया जाता था। १६१८ में महास्माबी काफी बीमार होगये थे-कहते हैं एक दिन ऐसी श्रवस्था हुई कि उन्हें लगने लगा कि श्रव चले। लेकिन मन में खयाल श्राया कि श्रमी तो श्रपना काम बहुत बाकी रह गया है। हृद्य से प्रार्थना निकत्ती कि भगवान् १० साल श्रीर मिल जायं तो सब काम पूरा होजाय। उसके बाद से वे चंगे होने लगे। इन दस साल की सियाद भी इस वष' ( १६२८ में ) स्तम हो जाती थी । त्रतः उन्हे ऐसा लगा कि श्रव चलने के दिन श्रागये । जब यह खबर मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह श्रसर हुआ कि महाप्रुष संकल्प-जीवी होते हैं। जब ख़द बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले वो फिर खुदा ही खैर करे। स्व० जमनाजातजी वहीं थे। उनके मेरे बीच बातचीत हुई। 'बापू का श्रव ठिकाना नहीं है। पता नहीं किस दिन दगा दे जायं। श्रव उनका शरीर बहुत ही खोखबा होगया है। किसी से उन्होंने कहा भी था कि सुममें करुणामाव इतना श्रधिक श्रागया है कि वह शरीर उसके बोम को संमाल नहीं सकता। ऐसी दशा में हम अपने कर्तेच्य का जरूर विचार कर ले । पहली बात तो यह तय पाई कि अपनो तरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक बोक्त कम-से-कम पडने दे। उनका श्रधिक से-श्रधिक बोम खुद उठा लेने का यत्न करें, पर यह मुमकिन न हो तो कम-से-कम अपनी उलक्कनो व कार्सो का बोक्स उन पर न पड्ने दे । जहां सेंद्यांतिक कठिनाइयां त्रावे अपनी बुद्धि काम न दे, वहीं सिर्फ उनसे पूछ लिया जाय । अब अपने पैरों के बल खड़ा रहना ही उचित है। बाप् के जोते जी यह दिखा हैं कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की चमता रखते हैं श्रीर उन्हे निवाहने की योग्यता भी। हमने यह निश्चय करके सोचा भी कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें।

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बाप्शायद न रहें तो यह भी इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि कुछ दिन साबरमती हो ठहर जावें। जब हालत ठीक-ठाक होजाय तो फिर चलें। पर साथ ही यह भी विचार आया कि अभी तो स्वावलम्बी बनने का निश्चय किया और अभी से यह कमजोरी श्चाने लगी। महज उन्हीं के खातिर उहरना बापू को मी श्रव्छा नहीं खगेगा। बक्कि ऐसी भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हम स्रोग श्रपनी ड्यूटी पर चले गये तो उन्हें श्रधिक संतोष ही होगा।

चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने श्रपना निश्चय उन्हें सुनाया---

'कल की आपकी सून्क्री देखकर हमने एक विचित्र निरचय किया
है। हम लोग अपना कोई बोक आप पर नहीं पढ़ने हेंगे—सिवा सिखांत,
नीति-संबंधो मार्ग-दर्शन के। सो भी बहुत गाड़ी अटक जाने पर ही।
आपके सिखांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बैठ गये हैं। अपनी बुद्धि
व शक्ति के अनुसार उनको समक्तने व पालने का यत्न करते रहेंगे। जब
तक आप हैं तब तक तो कठिनाई के अवसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त
करेंगे ही—पर आपको एक-न-एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं
आप कव चल हें, और हमे तथा देश को व संसार को एक दिन उस
मयानक अन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम अभी
से उस दिन के लिए अपने मन को तैयार कर लें और जब तक आप बैठे
हैं अपनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे आपको कम-से-कम
कष्ट व अधिक-से अधिक सन्तोष हो। पहले तो हमारा इरादा हुआ कि
कुछ दिन उहर जावें, पर अब यही निश्चय किया है कि आज हम
अपने स्थानों को चले जाकर अपने कामों में जुट जावे; आपको प्रणाम
करने आये हैं।'

बापू बोले—'यह निश्चय मुक्ते प्रिय लगा है। मेरे शरोर को तुरन्त ही कुछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर अवस्था के लिए रहना चाहिए। तुम लोग ज़शी से लाग्नो।'

किसी को क्या पता था कि जमनालालजी तो वापू से पहले चल देंगे। उस समय जब हमने पूर्वोक्त निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे मन में यह खयाल जरूर था कि श्रपने लिए माईजी—जमनालालजी— हई हैं। श्रव तो मेरा वह सहारा भी निकल गया। वापू का सहारा हमने जान-वृक्तकर छोड़ दिया। जमनाखालजी का संदारा भगवान् ने छीन लिया। श्रव मीरावाई के शब्दों में—

'भवसागर संब सूख गया है फिकर नहीं मुक्ते तरनन की।' श्रीर

'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' चाली हालत हो गई है। परमात्मा घ्रपने बन्दों के लिए जो घ्रच्छा सम-कता है वही करता है। माता को वह प्रसव की श्रसद्ध पीड़ा देता है पंरन्तु उसमें उसका मांगल्य ही मिहित रहता है जो शिश्च के रूप में फिर प्रकट होता है।

सम्भवतः १६३३-२४ में पूज्य वापूजी ने उपवास किया या—२१ दिन का। में उस समय वम्बई में इलाज करा रहा था। सान्ताक ज में मित्रों ने उपवास के उपलच्य में पुक सभा की श्रायोजना की थी। स्व-मावतः ही सब लोग घन्राये हुए व चिन्तित थे। पर में विचलित नहीं हुआ था—श्रपना भवसागर तो पहले ही, पूर्वोक्त निश्चय के कारण, सुख चुका था—मैंने सभा में कहा—

'मुक्ते विश्वास को यही है कि वापू इस अग्नि-परीक्ता में से सही-सलामत निकल आवेंगे। उनका शरीर भी इतनी साल्किता को शाप्त हो गया है कि इस उपवास से उनका अधिक शक्ति-न्यय न होगा। परन्तु हम जो उनके अनुयायी व सक्त हैं, उन्हें उनकी मृत्यु की कल्पना से भी धवराना नहीं चाहिए। यदि आज वापूजो को यह मालूम हो कि मेरे उपवास की चिन्ता से या सृत्यु की आशक्का से, मेरे अनुयायी घवरा गये हैं, किकत्त व्य-विमृद होगये हें, तो उन्हें बहुत हु:ल होगा व इस तरह के ढेरों अनुयायियों को देखकर, उलटा वे जल्दी मर जाना प्रमृद्ध करेंगे; परन्तु यदि हमारी तरफ से उन्हें यह संदेसा पहुं चे कि हमें विश्वास है कि आप इस घाटी को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि परमात्मा को यहो इच्छा हुई किआपको वह हमारे वीच रहने न दें तो आप निश्चिन्तता व शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अनुयायी कह- साने वाले आपके अधूरे कार्यों को दस गुना वेग व बल से चलावेंगे व आपकी आत्मा सदैन हमारा पय-दर्शन करती रहेगी। आपके जैसे महापुरुष शरीर मले ही छोड़ हैं, जिसने विश्व की आत्मा में अपनी आत्मा
मिला दी है, वे तो अमर होते हैं और उस अमर आत्मा की प्रवल शक्ति
से संसार को प्रकाश व प्ररेगा देते व पय-दर्शन कराते रहते हैं। हम
आपके बाद रोकर व किंकर्त व्यविमूद होकर बैठे रहने वाले नहीं हैं; तो
वे मरने वाले होंगे तो नहीं मरेंगे व उन्हें अधिक जीने में रस मालूम
होने लगेगा। अतः अपना पूरा संकल्प-बल लगकर वे इस 'दिन्य' में
से साफ पार हो जायंगे।'

जमनालालजी तो अपना हिसाब दे गये। वापूजी ने कहा—जमना-लाल दिन्य पुरुष था। अपने राम तो इसमें गौरव अनुमव करने वालों में हैं कि वापू के काल में पैदा होकर जीवित हैं, व 'नहि साधन, जल वचन चातुरी' मानने वालों की श्रेणी में हैं। पूज्य वापू को सन्तोष देने की चमता व योग्यता तो इस जन्म में आने से रही, उनके कष्ट व व क्लेश का कारण न बनें, तो भगवान् का अनुग्रह समसना चाहिए। हन भावनाओं के साथ अभी तो राजस्थान की सेवा का वत जारी है। जैसी भगवान् की मर्जी हो—''मालिक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे।''

गोस्वामीओं के शब्दों में उससे चाहना है---

'नान्या स्पृहा रघुपते हृद्येऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। मिक प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां से, कामादि दोष-रहितं कुरु मानसं च॥

#### : Yo :

### स्वस्ति-पाठ

श्रपने ये श्रतुभव मैंने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से हृट नहीं रहा है। श्राखिर एक श्रलप-प्राण जीव के इन श्रतुभवों का मूल्य क्या ? 'श्रपनी वात' होने से 'श्रपनी शोहरत' का श्राचेप होगा सो श्रलग। इसका एक ही जवाब मेरे श्रन्तरतम से मुक्ते मिलता है— तुम्हारा भाव इसे लिखने में क्या रहा है ? श्रपनी शोहरत, या श्रहिंसा-प्रचार। में निःसंकोच कह सकता हूं कि श्रहिंसा की महिमा का जो स्वाद मुक्ते मिला है, व मिल रहा है, उसे पाठको में बांटमा व उन्हे उसका चस्का लगाना ही मेरा उद्देश्य है। 'शोहरत' की श्राशंका के खयाल से उल्टा वीच-बीच में हतोत्साह होता रहा हूं। इसमें विश्वत घटनाएं चूंकि मेरे ही श्रास-पास घूमती हैं, श्रतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें श्रनिवार्थ था। फिर मी यह जीवन-चरित्र या 'श्रास्म-कथा' नहीं है।

इसका यह अर्थ नहीं कि मैं 'श्रात्म-कथा' खिखने में कोई बुराई मानता हूं। यही कि मेरा जीवन ऐसा महत्त्व नहीं रखता कि उसकी कोई कथा खिखी जाय। विभूतिमान्, कर्त न्यशाली, साधु-महाल्मा, परम-पुरुषार्थीं, लोग 'श्रात्म-कथा' खिखें या दूसरे उनके जीवन चरित खिखे तो वह उचित है। सुक्तमें इनमें से कोई भी गुख या शक्ति नहीं है, इसीखिए इन श्रनुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केवल इसकी घटनाश्रो पर ही निगाह रखें, उन्हीं पर विचार करें व यथोचित शिक्षा ले, इसके बाद

#### रंतीवन से इन घटनाओं का संबंध है उसे न-कुछ समक्तकर मूल

इसका यह अर्थ नहीं सममना चाहिए कि मेरा जीवन ऋहिंसा से अात-प्रोत हो गया है। सुके क्रोध आ जाता है, कल्लाहट तो कई बार श्रा जाती है. श्रीसमान भी वीच-बीच में उभरता रहता है। सारा सत्य कहने का कभी-कभी साहस नहीं होता । निराशा का प्रभाव कभी-कभी होने लगता है। इसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पैदा हो जाती है। ये कमियां तो ऐसी हैं जो सुके खुद दीख जाती हैं; पर और भी ऐसे दोष या कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें इसरे देख पाते होंगे। जब तक मनव्य पूर्ण नहीं हो जाता-फिर से ब्रह्म-रूप नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में दोष, त्रुटि, विकार मिलते ही रहेंगे। मनुष्य का कर्त्त व्य यह है कि वह जागरूक रहकर त्राल्य-निरीच्च करता रहे, दूसरों की टोकाओं, त्रालोचनाओं, भत्संनाओं, निन्दाओं से लाग उठाता रहे. जब-जब अपने विकार उमरते हों तब-तब उन्हें संयम में जाने का यल करता रहे । इसी से वह निर्दोषिता, सास्विकता, या श्रात्मिकता के मार्ग में प्रगति कर सकेगा। परन, चिन्तन, मनन व कुछ अनुभव से मेरा यह निश्चित मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों का परिकास है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके वर्तामान कार्य-कलाप का परियास होगा जिसे जोग 'परिस्थिति' कहते हैं, वह भी भारी चीज है, इसमे कोई शक नहीं। पर वह मतुष्य के श्रपने प्रयत्न या पुरुषार्थ से भिन्न या वदकर नहीं हो सकती । ग्राईकार-युक्त पुरुषार्थ मनुष्य को उद्धत व श्रत्याचारी बना देता है, श्रहंकार शून्य पुरुषार्य ही उसे परम-पद तक से जा सकता है, श्रीर उस पर प्रतिष्ठित करके ही छोड़ेगा।

श्रतः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में, इन श्रतुमवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमे जो मेरे श्रवगुण दीख पढ़ें वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक खुद उनसे संबंध है वे उन्हें भूज जायं, क्योंकि मेरी त्रुटि या दोष उनकी उन्नति में सहायक नहीं हो सकते। वे तो श्रपने ही सद्गुयों के बब बब सकते हैं।

सव ही सुख को पावें, सभी निर्मल हो रहें। सब ही शुभ को देखें, कोई कहीं न हो दुखी॥